॥ श्रीः॥ हरिदास संस्कृत प्रन्थमाला १७१

# बृह जातकम्

# उदाहरणोपपत्तिसहित 'विमला' हिन्दीटीकोपेतस्

<sub>टीकाकारः</sub>— श्रीमदच्युतानन्द झा



# चौरवन्बा अमरभारती प्रकाशन

पोस्ट बाक्स संख्या १३८ के॰ ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन बाराणसी-२२१००१ ( भारत )



3-2



# हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला १७१

श्रीवराहमिहिराचार्यविरचितं

# बृहजातकम्

## उदाहरणोपपत्तिसहित 'विमला' हिन्दीटीकोपेतम्

टीकाकारः-

#### श्रीमदच्युतानन्द झा

ज्यौतिषाचार्य-पोष्टाचार्य-साहित्याचार्य-प्राप्त रीपन स्वर्णपदकः



## चीरवम्बा अमरभारती प्रकाशन

भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक व विक्रेता पोस्ट बाक्स संख्या १३८ के० ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी-२२१००१ (भारत) प्रकाशक चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन पोस्ट बाक्स १३८ के. ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन बाराणसी-२२१००१ (भारत)

चतुर्थ संस्करण, सन् १६८१ ई० वि॰ सं॰ २०३८ मूल्य रु॰ २०-००

सर्वोधिकार सुरक्षित

मुद्रक— श्रीगोकुल मुद्रणालय गोपाल मंदिर लेन, वाराणसी—२२१००१

# HARIDAS SANSKRIT SERIES 171

# BRHAJJĀTAKAM

of DAIVAJÑA VARĀHAMIHIRA

Edited With

'Vimala' Hindi Commentary

By
Pt. ACHYUTANANDA JHA
Jyotishacharya & Sahityacharya

### Chaukhamba Amarabharati Prakashan

Oriental Publishers & Foreign Book-Sellers
Post Box No. 138
K. 37/130, Gopal Mandir Lane
Varanasi-221001 (U. P.) India

Chaukhamba Amarabharati Prakashan
Post Box 138

K. 37/130, Gopal Mandir Lane
Varanasi-221001 (India)

Fourth Edition 1981 Price Rs. 20-00

## भूमिका

वन्दामहे सुकमलासनवर्तमानां वाग्देवताममलवारिदभवप्रदात्रीम् । चृन्दारकादिपरिवन्चपदारिवन्दां श्रीशारदामविरतं भुवनेकसाराम् ॥ अश्रत्यचाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलम् । प्रत्यचं ज्यौतिषं शास्त्रं चन्द्राकौँ यत्र साम्विणौ ॥

आज कल के संसार में भो सर्वमान्य ज्योतिपशास्त्र देश और विदेशों के कोने कोने में प्रचलित है। यद्यपि इसके अन्दर बहुत भेद है, तथापि फलित, गणित, सिद्धान्त ये तीन प्रथान स्कन्थ हैं। कहा भी है:—

ज्योतिः शास्त्रमनेकभेद्विततं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं तत्कारस्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्यते संहिता । स्कन्धेऽस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ होराऽन्योन्यविनिश्चयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोःपरः॥

इन तीनों स्कन्धों में फिलत स्कन्ध पद पद में लोगों का अतिशय उपकारी होने के कारण प्रधान गिना जाता है। इस स्कन्ध के ग्रन्थकर्ताओं में स्कन्धत्रयज्ञाता वराहमिहिराचार्य प्रधान गिने जाते हैं। इनका जन्म समय ४०९शक के लगमग सिद्ध होता है। ये महाराज विक्रम की समा के नवरर्नों में से एक थे। जैसे:—

#### धन्वन्तरिच्नपणकामरसिंहशङ्कवेतालभट्टघटकर्परकालिदासाः । स्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां ररनानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

इनके बृहज्जातक, लघुजातक, बृहत्संहिता, समाससंहिता, योगयात्रा, पञ्चसिद्धान्तिका, विवाहपटल ये सात प्रन्थ प्रकाशित सर्वत्र मिलते हैं। इन प्रन्थों में फलादेश के लिए "बृहज्जातक" एक अपूर्व प्रन्थ है। इसके गुण से प्रायः फलादेश करनेवाले ज्यौतिषी विज्ञत नहीं होंगे। इस प्रन्थ में गर्भाषान से लेकर मरण पर्यन्त सम्पूर्ण फलों का वर्णन किया गया है। अतः केवल एक इस प्रन्थ को पहने से फलादेश करने में कहीं भी दृष्टि नहीं होती। न तो अन्य किसी प्रन्थ की आवश्यकता ही पड़ती है। इस तरह का अत्यन्त

सुन्दर अन्थ होने पर भी आज तक इसका ऐसा कोई संस्करण नहीं निकला जिसमें बास्तविक अर्थ और उदाहरण हों, जिससे सर्वों का उपकार हो।

कितने टीकाकारों ने साधारण लोगों को अम में डालने के लिये प्रन्य का अभिप्राय न समझकर उलटे परमादरणीय प्रन्थकार ही के ऊपर आक्षेप किया है। बिना विचार अपनी अल्पकृता को दोष न देकर आचार्यवर्य के ऊपर दोष देना घोर पाप का निदान है। कुछ कहा नहीं जाता, न तो बिना कहे बनता है। खेद की बात है कि काशों से प्रकाशित हह ज्जातक की "तत्त्वार्यदीपिका भाषाटीका" में टीकाकार ने बहुत जगह असङ्गत मन-माना अर्थ करके प्रन्थ को नष्ट-अष्ट कर डाला है। दृष्टान्त के लिये नामसयोगों के अन्तर्गत वश्रयोग में देखिये।

बृहत्पाराशर में वज्रयोग का लक्षण-

ल्ग्नस्मरस्थानगतेः श्रुभास्यैः पापैश्च मेषूरणवन्धुयातैः । वज्राभिधस्तैर्विपरीतसंस्थैर्यवश्च मिश्रेः कमलाभिधानः॥

सारावली में---

लग्नास्तगतेः सौग्यैः पापैः सुखकर्मगैर्भवति वज्रम् । विपरीतैर्यवयोगो मिश्रैः पद्मं बहिः स्थितैर्वापी ॥

इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि यदि सब शुभ ग्रह लग्न, सप्तम में और सब पापग्रह दशम, चतुर्थ में हों तो बज्रयोग होता है।

अतः वराइमिहिर वज्रयोग का लक्षण-

शकटाण्डजवच्छुभाशुभैर्वेजं तद्विपरीतगैर्यवः । कमलं तु विमिश्रसंस्थितैर्वापी तद्यदि बेन्द्रबाह्यतः ॥

ऐसा लिखा है।

यहाँ उक्त टीकाकार ने लग्न, सप्तम में सब शुभग्रह अथवा दशम, चतुर्थ में सब पापग्रह हों तो बज्रयोग होता है, इस तरह अर्थ करके अपनी बुद्धि का परिचय दिया है।

इस तरह अर्थ करने से दो प्रकार के वज्रयोग सिद्ध होंगे। अगर दो तरह के वज्रयोग पूर्वाचार्य का अभिप्रेत रहता तो जैसे "केन्द्रैः सदसद्युतैर्दृ छाख्यौ" इस द्विवचन के प्रयोग से जैसे दो प्रकार के दछयोग कहे उसी तरह—

> ल्बनस्मरस्थानगतैः शुभाख्यैः पापैश्च मेपूरणवन्धुयातैः । बज्राभिषौ तैर्विपरीतसंस्थैर्यवौ च मिश्रैः कमलाभिषानौ ॥

इस तरह दिवचन का त्रयोग ही करते, लेकिन इस तरह का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि आकृतियोगान्तर्गत सब योग सूर्य आदि सातो प्रहों के स्थिति-वश कहे गये हैं। किर बीच में बज्जयोग के लिये ऐसा स्थिति कहां से आई। अतः ऐसा कहना विलकुल अयथार्थ है।

वराहिमिहिर ने लग्न, सप्तम में शुभग्रह (बुध, गुंर, शुक्र, चन्द्र) और दशम, चतुर्थं में पापग्रह (सूर्य, मंगल, शिन ) को रहने से पत्रयोग की स्थित देखा तो उन के मन में स्वभावतः ऐसी आश्रद्धा उत्पन्न हुई कि इस तरह सूर्य से चतुर्थं स्थान में बुध, शुक्र के होने की संभावना होती है, पर सिद्धान्त युक्ति से सूर्य से चतुर्थं में बुध, शुक्र नहीं हो सकते— दो राशि के मीतर में ही ये ग्रह रहते हैं। वराइमिहिर ने उस की चर्चा करना आवश्यक समझ कर "शास्त्रानुसारेण" इत्यादि कहा है।

प्राचीनाचार्यों के स्पष्ट बचनों के आधार पर उन्होंने जो युक्ति प्रकाशित की है उस की प्रशंसा न कर उलटे उन्हों पर कीचड़ डालना 'कि उन्होंने पूर्वाचार्यों का अभिप्राय न समझा और मनमाना अर्थ कर के पूर्वाचार्यों में दोष दिया' ऐसा प्रतिपादन करना अपनी अल्पज्ञता को दिखाना मात्र है।

और भी देखिये-

जो महोत्पल अनेक ग्रन्थों के ऊपर अपनी टीका द्वारा ग्रन्थाशय को प्रकाशित किये उन के ऊपर भी उक्त टीकाकार ने आक्षेप किया है।

अगर बृहज्जातक के ऊपर भट्टोत्पल की टीका न होती तो किसी आधुनिक पण्डित को आचार्य का आशय अनेक स्थलों पर मालुम होना कठिन होता।

वे भट्टोत्पल धन्य हैं जिन्होंने दर्पण की तरह वराहमिहिर के भावों को हम लोगों के सामने रखा है। जिसको देखकर आज कल इम लोग प्रन्थक और प्रन्थकार बनते हैं। ऐसे भट्टोत्पल को भी वराहमिहिर की भूल नहीं मालुम हुई और इम लोगों के ऐसे खबोतप्राय ईपिद्व लोगों को उनकी अवास्तव भूल मालुम होती है, यह काल का धर्म है इसलिए "कालाय तस्में नमः" यही कहकर इस विषय पर और लिखना नहीं चाहता।

पूर्वोक्त अनेक त्रुटि के संशोधनार्थ मैंने सोदाहरणोपपत्तिभाषाटीका लिखकर काशी के विख्यात चौखम्भा संस्कृत सीरीज पुस्तकालयाध्यक्ष श्रीमान् वाबू जयकृष्णदास ग्रह महोदय को साथिकार प्रकाशन के लिये दिया। जिन्होंने आज कल की ऐसी परिस्थित में भी लोकोपकारार्थ अपने द्रव्य से प्रकाशन किया है। आशा है पाठकगण इसको आधन्तः देखकर हमारे परिश्रम को सफल करेंगे।

अन्त में सक्जनों से प्रार्थना यही है कि प्रमादवश इसमें कहीं बृटि रह गई हो तो उसे सुधारकर मुझे भी सूचित करें, जिसको अगले संस्करण में सुधारकर पाठकों के सामके प्रस्तुत करूँगा। कहा भी है—

गच्छतः स्खलनं कापि भवस्येव प्रमादतः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सङ्जनाः॥

संबत् २००२ माधशुक्त पञ्चमी प्रार्थी— पं० श्री अच्छुतानन्द झा

## सटीकबृहज्जातकस्य विषयानुक्रमणिका।

──O%%%O─

| विषय                              | पृष्ठाङ्क | विषय                              | पृष्ठाञ्च  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| अथ राशिप्रभेदाध्यायः प्र          | थमः       | स्पष्ट के लिये मेपादि राशियों के  |            |
| ग्रन्थकार का मङ्गळाचरण            | "         | संज्ञाचक                          | 13         |
| टीकाकार का मङ्गलाचरण              | 3         | प्रहों के पड्वर्ग की संज्ञा       | 27         |
| ग्रन्थ करने का प्रयोजन            | 2         | राशियों की रात्रि, दिन और         |            |
| होरा शब्द का अर्थ                 | >>        | पृष्ठोदयादि संज्ञा                | 18         |
| काल रूप पुरुष के अङ्ग             | "         | उदय और वली के समय का चन           | 88 3       |
| अश्वन्यादि नचत्रों में राशि के    |           | मेपादि राशियों की करू, सौम्य      |            |
| विभाग                             | 3         | आदि संज्ञा                        | n          |
| स्पष्ट के लिये राशि चक            | 91        | कर, सौम्य भादि जानने के छिए       | चक्र १५    |
| राशियों के स्वरूप                 | 8         | दिशाओं के स्वामी जानने के         |            |
| मेपादि राशियों तथा नवांशों        |           | ভিত্ বন্ধ                         | 99         |
| के स्वामी                         | ų         | होरा जानने के लिये चक             | 36         |
| स्पष्ट के लिए राशि चक             | 99        | द्रेष्काणचक्र                     | 23         |
| मेपादि राशियों के नवांश चक        | 3         | मतान्तर से होरा के स्वामी         | 31         |
| मेपादि राशियों के द्वादशांश चन्न  | •         | मतान्तर से होरा चक                | 30         |
| त्रिंशांश के पति                  |           | मतान्तर से द्रेष्काण चक           | 91         |
| स्पष्ट के लिए त्रिंशांश चक        | 9         | ग्रहों के उच्च और नीच             | 99         |
| प्रसङ्गवश तिथि गण्ड               | 90        | प्रहों के उच्च नीच चक             | 14         |
| नत्तत्र गण्ड                      | 99        | वर्गोत्तमनवांश और सूर्यादि प्रहों | i          |
| लग्न गण्ड                         | 99        | के त्रिकोण                        | 91         |
| गण्ड के फल                        | 27        | वर्गोत्तम नवांश चक्र              | 39         |
| विशेषरूप से गण्डफल                | 99        | सूर्यादि प्रहों के त्रिकोण चक     | 91         |
| प्रसङ्गवश मूलादि नचत्रों में उत्प | ন         | लगादि द्वादश भावों की और उ        | <b>प</b> . |
| का फल                             | 33        | चय, अपचय की संज्ञा                | ,          |
| ग्रेमानि सकियों हे जाए            |           | भागें की गंग जानने के कह          | -          |

| विषय                                | पृष्ठाञ्च | ) विषय                              | हाहा   |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| उपचयापचय जानने के चक                | २०        | सूर्य और चन्द्र के स्वरूप           | 3      |
| द्वादश भावों के संज्ञान्तर          | 99        | मंगल और बुध का स्वरूप               | 91     |
| भावों के नामान्तर चक                | . 11      | बृहस्पति और श्रुक का स्वरूप         | ,      |
| चतुरस्र आदि संज्ञा चक               | 28        | शनि के स्वरूप और ग्रहों के धातु     | "      |
| कण्टक आदि संज्ञा                    | 99        | प्रहों के धातुसार चक                | 3:     |
| पणफर आदि संज्ञा                     | "         | प्रहों के स्थान और वस्त्रादि        | "      |
| कण्टक आदि संज्ञा चक                 | 99        | ग्रहों के स्थानादि ज्ञान के लिये चक | 33     |
| गशियों के बलबोधक चक                 | 25        | त्रातु ज्ञान के लिये चक्र           | >>     |
| छप्नादि राशियों के वल               | "         | प्रहों का दृष्टिस्थान               | "      |
| केन्द्रादिकों में बल जानने के लिए च | क २३      | दृष्टि के विषय में किसी का मत       | 38     |
| लग्नों के वल जानने के लिये चक       | "         | राहु, केतु की दृष्टि में किसी का मत | "      |
| राशियों के नाम जानने के लिये च      | \$ 58     | ग्रहों के काल और इसका निर्देश       | 91     |
| भैपादि द्वादश राशियों का वर्ण       | 99        | काल और रस जानने के लिये चक          | 34     |
| राशियों के वर्ण जानने के छिये चन    | इ २५      | सूर्यादि ग्रहों के नैसर्गिक मित्र   |        |
| राशियों के प्लव आदि दिशा            |           | शञ्च कथन                            | "      |
| जामने के लिये चक                    | 37        | अन्योक्त मित्रामित्र चक             | 36     |
|                                     |           | सत्याचार्योक्त मित्रादि चक्         | 99     |
| अथ प्रहमेदाध्यायो द्वितीयः          |           | वाराहमिहिरोक्त यहीं के नैसर्गिक     |        |
| काल पुरुष के भात्मादि विभाग         | २५        | मित्रादि ।                          | ३७     |
| प्रहों के पर्याय                    | २६        | वराहमिहिर के मतानुसार मित्रादि      | _      |
| स्संगवश अन्यजातकोक्त ग्रहीं के      |           | चक्र<br>तास्कालिक मित्रादि कथन      | 30     |
| . <b>प्</b> रचीय                    | 99        | तात्कालिक मित्रादि जानने के         | 24     |
| महों के अङ्गरेजी आदि भाषाओं         |           | लिये चक्र                           | "      |
| र्थे नाम                            | २७        | उदाहरण कुण्डली                      | 23     |
| वहीं के वर्ण                        | 99        | संस्कृत मित्रादि चक                 | So     |
| पहों के वर्ण चक                     | "         | स्थानवल और दिग्वल                   | 83     |
| र्णस्वामी आदि का ज्ञान              | 26        | स्थानबलबोधक चक्र                    | धर     |
| र्णादिकों के स्वामी चक              | 29        | चेष्टाबल                            | "      |
| हों का नपुंसक आदि संज्ञा            | 99        | प्रहों के कालवल                     | 83     |
| हों के पुरुपादि जानंत्रे के लिये चक | 30        | अथ वियोनिजन्माध्यायस्तृतीय          |        |
| ाह्मण भादि क्लों के स्वामी          | ,,        | जन्म अथवा प्रश्नकाल से वियोनि       |        |
| र्वेशादि चक                         | .99       | जन्म का ज्ञान                       | ુ<br>જ |
|                                     |           | 41 44.1                             |        |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठाञ्च |                                  | डाइ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| वियोनिजन्म ज्ञान के लिए योगान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न्तर४६    | गर्भ के मासाधिप और उनका फल       | ६१        |
| चतुष्पदों के राशिवश अङ्गविभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | सदन्तादि योग                     | <b>£3</b> |
| वियोनि वर्णज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33        | वामन और अङ्गहीन योग              | 99        |
| पन्नि-जन्म ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80        | अन्ध और काण योग                  | ह्प       |
| वृत्त-जन्म ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "         | प्रसंगवश गर्भाधान के सुहूर्त     | 19        |
| जल निर्जल वृत्तविशेष ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28        | आधानलग्न से प्रसव काल ज्ञान      | ६६        |
| शुआशुभवृत्त और उत्पन्नस्थान क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T         | उदाहरण                           | ६७        |
| ज्ञान तथा वृत्त संख्या ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88        | तीन वर्ष अथवा बारह वर्ष गर्भ-    |           |
| अथ निपेकाध्यायश्चतुर्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | धारण योग                         | 90        |
| गर्भधारण करने के योग्य ऋतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | अथ सृतिकाध्यायः पद्धमः           | 150       |
| The second secon |           |                                  |           |
| समय का ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86        | पिता के परोच्च में जन्म का ज्ञान | 90        |
| गर्भाधानकालिकलप्रसे मेथुनकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | पिता के परोच में जन्म का योगानत  | 1 03      |
| गर्भ-सम्भवासम्भव ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49        | सर्प स्वरूप और सर्पवेष्टित जातक  |           |
| गर्भाधानकाल से प्रसूति काल त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | का ज्ञान                         | "         |
| शुभाश्चभ ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "         | कोश से वेष्टित यमछ योग           | ७२        |
| पिता, माता, पितृब्य, मातृष्वसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ऒं        | नाल से वेष्टित जातक के जन्म      |           |
| का शुभाशुभ ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48        | का ज्ञान                         | 19        |
| गर्भिणी-सरण के योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44        | जार से उत्पन्न का ज्ञान          | ७३        |
| गर्भिणी के मरण में योगान्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "         | जातक के पितृबन्धन योग            | ७५        |
| फिर गर्भिणी के मरण में योगान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तर ५६     | नौकास्थ जनम का योग               | 53        |
| गर्भिणी की शस्त्र से सृत्यु और व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | जल में जन्म का योग               | "         |
| स्राव योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,       | वन्धनागार और गर्त में जन्म का    | योगः      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | क्रीडाभवनादि में जन्म का योग     | 99        |
| गर्भपुष्टि ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,        | श्मशानादि में जन्म का योग        | 27        |
| गर्भाधान काल अथवा प्रश्न का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | प्रसव देश का ज्ञान               | . 90      |
| पुरुष-स्त्री विभाग ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40        | माता से त्यक्त सन्तान का ज्ञान   | 77        |
| पुत्र जनम् का दूसरा योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46        | माता से त्यक्त सन्तान का मृत्यु  | योग "     |
| नपुंसक के योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५९        | प्रसव के घर का ज्ञान             | 90        |
| एक साथ दो और तीन सन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ī         | दीपसम्भवासम्भव और भू-प्रदेश      | 1         |
| का योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33        | का ज्ञान                         | 6         |
| तीन से अधिक सन्तति का ज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ान ६०     | दीप और गृहद्वार का ज्ञान         | 4         |

| विषय                                           | प्रष्ठाङ्क | विषय                            | THE        |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| स्तिका-गृह का स्वरूप                           | 83         | सत्याचार्यं के मत से आयुःसाधन   | प्रष्ठान्न |
| समस्त भूमि में किस तरफ सुतिः                   |            | प्रकार                          | १३३        |
| गृह है इसका ज्ञान                              | 63         | सत्याचार्य के मत से आनीत आयु    |            |
|                                                |            | दीय का संस्कार                  | 38         |
| ध्तिका शयन ज्ञान                               | 58         | लग्नायुर्दाय में विशेषता        | "          |
| स्फुटार्थ के लिये शयन चक                       | 99         |                                 |            |
| उपस्तिका का संख्याज्ञान                        | 64         | सत्याचार्य का मत सर्वश्रेष्ठ और | :4         |
| बालक के स्वरूपादि का ज्ञान                     | 20         | उस में अनुचित क्रिया करनेवाल    |            |
| देष्काण के वश अङ्ग विभाग                       | 44         | के ऊपर आचेप                     | 380        |
| द्रेष्काण के वश अङ्ग विभाग चक                  | ९०         | अमित आयु का योग                 | 381        |
| जातक के अङ्ग में चिह्न का ज्ञान<br>वण का ज्ञान | 99         | अथ दशान्तर्दशाध्यायोऽष्टम       | ₹:         |
| नग का शाय                                      | ,,         | ल्झसहित ग्रहों का दशाक्रम       | 188        |
| अथारिष्टाध्यायः षष्टः                          |            | दशावर्ष प्रमाण                  | 180        |
| <b>अरिष्टयोगद्वय</b>                           | ९२         | अन्तर्दशा प्रकार                | 940        |
| संहिता में सन्ध्या लच्चण                       | "          | अन्तर्दशावर्ष लाने का प्रकार    | 145        |
| अन्य अरिष्ट योग                                | "          | स्थान।दिवलकम से दशा की संज्ञा   | í          |
| अनुक्तमृत्युसमय का निरूपण                      | ९७         | और फ़ल                          | 314        |
| अन्वजातकोक्त अरिष्ट योग                        | "          | दशान्तर्दशा के संज्ञान्तर       | 73         |
|                                                |            | दशाओं के नामान्तर और फल         | 348        |
| अथायुदीयाध्यायः सप्तमः                         |            | लग्न की शुभाशुभद्शा             | 19         |
| मयासुर-यवनाचार्य-आदि के मत                     |            | स्वाभाविक ग्रहदशा समय           | 940        |
| से ग्रहों की परमायु                            | 998        | दशारम्भकालिक लग्न और ग्रह के    |            |
| परमनीचिस्थित ग्रहों का आयुर्दाय                | **         | वश ग्रुभाग्रुभफल                | 948        |
| उच्चवर्षादिज्ञान चक                            | 238        | दशा के आरम्भ काल में चन्द्रवश   |            |
| उदाहरण                                         | "          | ग्रुभाग्रुभ                     | 340        |
| अन्यप्रकार से आयु का आनयन                      | 334        | सूर्य के शुभाशुभ दशाफल          | 990        |
| भायुर्दाय के विशेष संस्कार                     | 354        | चन्द्रमा के शुभाशुभ दशाफल       | 15         |
| मनुष्य आदि का परमायुर्दाय                      | 356        | मङ्गल की दशा में शुभाशुभ फल     | 77         |
| परम आयुर्वाय योग                               | 350        | बुध की दशा में शुभाशुभ फल       | 149        |
| अन्यमत से आयुर्दाय में दोष                     | १३२        | गुरु की दशा में शुभाशुभ फल      | "          |
| पूर्णायु योग में चक्रवर्त्तित्व मानने          |            | शुक्र की दशा में शुभाशुभ फल     | 350        |
| बाछे के मत में प्रत्यच दोष                     | 358        | शनि की दशा में शुभाशुभ फछ       | 93.        |

| विषय                             | प्रष्ठा ह | विषय                          | पृष्ठाङ्क |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| शुभाशुभ फल के समय विभाग          | . 989     | चवालिस राजयोग                 | 356       |
| सामान्य रूप से दशाओं का फल       | 989       | पांच प्रकार के राजयोग         | 960       |
| अज्ञात जनम-समयवालीं की ग्रह-     | .         | तीन प्रकार के राजयोग          | 99        |
| दशा जानने का प्रकार              | "         | पुनः तीन प्रकार के राजयोग     | 968       |
| दशा जानने का विशेष प्रकार        | 983       | पुनः एक प्रकार का राजयोग      | "         |
| एक या भिन्न २ ग्रह के फल विरो    | ध         | पुनः एक प्रकार का राजयोग      | "         |
| में फल का नियम                   | **        | पुनः राजयोग                   | 190       |
| अथाष्ट्रकवर्गाध्यायो नवम         | r:        | पूर्वोक्त और वस्यमाण राजयोगीं | मॅ        |
| सूर्य के अष्टक वर्गाङ्क          | 958       | विशेप विचार                   | 33"       |
| चन्द्र के अष्टक वर्गाङ्क         | 988       | राजयोग                        | 99.       |
| मङ्गल के अष्टक वर्गाञ्च          | 950       | पुनः राजयोग                   | "         |
| बुध के अष्टक वर्गाङ्क            | 959       | राज्यप्राप्ति का समय          | 384       |
| बृहस्पित के अष्टक वर्गाङ्क       | 900       | भोगी और भिन्न चोरों के स्वामी |           |
| शुक्र के अष्टक वर्गाङ्क          | 909       | का योग                        | **        |
| शनि के अष्टक वर्गाङ्क            | 305       | प्रन्थान्तर का राजयोग         | १९३       |
| ग्रन्थान्तर से एकादि विन्दु का प | हल १७४    | अथ नाभसयोगाध्यायो द्व         | ादश:      |
| संयोगाष्ट्रकवर्ग का फल           | 900       | इस अध्याय में योगों की संख्या | २०६       |
| शुभसंयोगाष्टकवर्गाङ्क चक्र       | "         | आश्रययोग ३ और दलयोग २         | 500       |
| रवि के अष्टवर्ग का फल            | 306       | योगों की समता और कुछ फल       | -         |
| चन्द्र का फल                     | 99        | विचार                         | 508       |
| मङ्गल का फल                      | 100       | गदा आदि आकृति योग             | 290       |
| बुध का फल                        | 39        | वज्र आदि योग                  | 533.      |
| गुरु का फल                       | 9%0       | विशेष विचार                   | 535.      |
| शुक्र का फल                      | "         | यूप आदि योगों का कथन          | २१३       |
| शनि का फल्                       | 969       | नौका, कूट, छुत्र, चाप और अ    | र्वचन्द्र |
| अथ कर्माजीवाध्यायो दश            |           | योग                           | 518       |
| जातक को किस से धन की प्रा        |           | समुद्र और चक्रयोग             | 534       |
| होगी                             | 363       | संख्या योग                    | २१६.      |
| नवांशपित् की वृत्ति              | 968       | आश्रय और दलयोग का फल          | 91        |
| धनागम के ज्ञान                   | 828       | विशेष फल विचार                | . २१७     |
| अथ राजयोगाध्याय एक               | ादश:      | गदा आदि योगों का फल           |           |
| बत्तीस प्रकार के राजयोग          | 158       | वज्र आदि योगों का फल          | 33-       |
|                                  |           |                               |           |

| विषय                              | वृष्टाङ्क    | । विषय                            | प्रष्ठा |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| यूप आदि योगों का फछ               | 286          | अथ ऋक्षशीलाध्यायः षोड             | शः      |
| नौका आदि योगों का फड              | **           | अश्विनी और भरणी नचत्र में         |         |
| अर्धचन्द्र आदि योगों का फल        | २१९          | जन्म का फल                        | २३      |
| रामिनी आदि योगों का फल            | 99           | कृत्तिका और रोहिणी नचत्र में      |         |
| वुंग भाद्रि योगों का फल           | **           | जन्म का फल                        | २३      |
|                                   |              | मृगशिरा और आर्द्री नचत्र में      |         |
| अथ चन्द्रयोगाध्यायस्रयोव          |              | जन्म का फल                        |         |
| उत्तम-मध्यमादि-विन्यादि का ज्ञ    |              | पुनर्वसु नचत्र में जन्म का फल     | २३      |
| अधियोग नाम का योग                 | 553          | पुष्य और अश्लेषा नत्तत्र में जन्म |         |
| पुनका, अनका, दुरधुरा और केर       | <b>ब्हुम</b> |                                   |         |
| योग                               | २२२          | का फल                             |         |
| पूर्वोक्त सुनफा भादि योगों का भे  |              | मघा और पूर्वफाल्गुनी नचत्र में    | -7      |
| सुनफा और अनफा योगों का फ          |              | जन्म का फल                        | २३      |
| दुरधुरा और केमदुम योगों का फ      | ल २३०        | ऊत्तराफाल्गुनी और इस्त में        |         |
| सुनफा आदि योगकारक भौमादि          |              | जन्म का फल                        | '       |
| प्रहों का फल                      | 23           | चित्रा और स्वाती नचत्र में        |         |
| योगकारक शनि का फल                 | "            | जनम का फल                         | ,       |
| छप्न और चन्द्रमा से उपचय स्था     |              | विशाखा और अनुराधा नचत्र में       |         |
| में स्थित शुभग्रहों का फल         | २३१          | जन्म का फल                        | :       |
| अथ द्विप्रहयोगाध्यायश्चतुर्दशः    |              | ज्येष्ठा और मूल नत्त्र में        |         |
| पूर्य सहित चन्द्रादि प्रहों का फल | 5 २३१        | ्जन्म का फल                       |         |
| हजादि ग्रहों से युत चन्द्र का फल  |              | पूर्वापाढ और उत्तरापाढ नचत्र में  |         |
| धादि प्रहों से युत मङ्गल का फल    |              | उत्पन्न का फल                     | २४      |
| निवादि प्रहों से युत बुध का फल    |              | श्रवण और धनिष्ठा नत्तत्र में      |         |
| क, शनि का योग फल और               |              | जन्म का फल                        |         |
| त्रिप्रहयोग फल                    | "            | शतभिषा और पूर्वाभाद्रपदा नक्      | . म     |
| ाथ प्रव्रज्यायोगाध्यायः पञ्चद     | शः           | जन्म का फल                        |         |
| वज्या योग                         | २३४          | उत्तराभाद्रपदा और रेवती नचत्र     | म       |
| दीचितादि योग                      | =३५          | जन्म का फल                        | 1       |
| न्यप्रकार से प्रवज्या योग         | २३६          | प्रन्थान्तर में नचत्रों का फल     | 58.     |
| ख बनाने का और तीर्थ करने          |              | अथ राशिशीलाध्यायः सप्तव           | शः      |
| व्या गोग                          | 23.0         | मेणित राहि। में दिशन जन्म प्रत    |         |

| विषय प्रष्टाङ्क ।                   | विपय पृष्ठाञ्क:                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| अन्य प्रन्थोक्त मेषादि राशियों      | स्थित शुक्र का फल २५५                                              |
| का फल २४८                           | मेप, वृश्चिक, मिथुन और कन्या                                       |
| अथ प्रहराशिशीलाध्यायोऽष्टादशः       | राशि में स्थित शनि का फल "                                         |
| मेष और वृप राशि में स्थित सूर्य     | बृप, तुला, कर्क और सिंह राशि में                                   |
| का फल २४९                           | स्थित शनि का फळ २५६                                                |
| मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि     | धन, मीन, मकर और कुम्भ राशियों                                      |
| में स्थित सूर्य का फळ "             | में स्थित शनि का फल "                                              |
| तुला, वृश्चिक, धन और मकर राशि       | मेपादि लग्न फल का निर्णय २५७                                       |
| में स्थित सूर्य का फळ २५०           | अथ दृष्टिफलाध्याय एकोनविंशः                                        |
| बुक्स और मीन राशि में स्थित सूर्य   | मेषादि चार राशियों में स्थित                                       |
| का फल है "                          | चन्द्रमा पर भौमादिग्रहों का                                        |
| मेप, बृश्चिक, बृप और तुला राशि      | दृष्टि फल २५८                                                      |
| में स्थित मङ्गळ का फळ २५१           | सिंहादि चार राशियों में स्थित                                      |
| मिथुन, कन्या और कर्क राशि में       | 0 1 0                                                              |
| स्थित सङ्गळ का फळ                   | चन्द्रमा पर बुधादि के दृष्टिफल २५९<br>धन आदि चार राशियों में स्थित |
| सिंह, धन, श्रीन, सकर और कुम्भ में   | चन्द्रमा के जपर बुधादि के                                          |
| स्थित मङ्गल का फल . "               | दृष्टिफल २६०                                                       |
| मेप, वृश्चिक, वृष और तुला में       | होरा, देप्काण, और नवांश में स्थित                                  |
| स्थित बुध का फल २५२                 | चन्द्रमा के जपर ग्रह-दृष्टिफल "                                    |
| सिंह और कन्या राशि में स्थित        | पूर्वोक्त नवांश का दृष्टि फल में विशेष २६३                         |
| बुध का फल २५३                       | अथ भावफलाध्यायो विंशः                                              |
| मकर, कुम्भ, धन और मीन राशि          | 0                                                                  |
| में स्थित बुध का फल "               | सूर्य भाव फल २६३                                                   |
| मेप, वृश्चिक, वृष, तुला, मिथुन,     | चन्द्र भाव फल २६७                                                  |
| और कन्या में स्थित गुरु का फल "     | कुज भाव फल २६६                                                     |
| कर्क, सिंह, धन, मीन, कुरम और        | बुध भाव फल ,                                                       |
| मकर राशि में स्थित गुरु का फल २५४   | गुरु भाव फल २६७                                                    |
| मेप, वृश्चिक, वृष और तुला में स्थित | शुक्र भाव फल ,                                                     |
|                                     | शनि भाव फल                                                         |
| शुक्र का फल "                       | लमादि द्वादश भावों में स्थित सव                                    |
| राशियों में स्थित शुक्र का फल २५५   | ग्रहों का विशेष फळ २६                                              |
| कर्क, सिंह, धन और मीन राशि में      | कुण्डली में प्रहों का विशेष शुभाशुभ                                |
| कका ।लहा वन जार भान सारा स          | फल २६०                                                             |

| र्ववपय -                            | प्रधान्न | विषय                                        | व्रहाइ |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|
| अथाश्रययोगाध्याय एकविं              |          | स्त्री, पुरुष का काणत्व और                  | 20.4   |
| स्वगृह और मित्रगृह में स्थित य      |          | अङ्गद्दीनस्व योग                            | 260    |
| का फल إ                             | २६९      | अपुत्रकलत्रबन्ध्यापति योग                   | 269    |
| अन्यजातकोक्त स्वगृहस्थप्रहोंका      | फल २७    |                                             | 99     |
| अन्यजातकोक्त मित्रचेत्रस्य प्रहों   |          | वंशच्छेद आदि योग                            | 263    |
| का फल                               | "        | वातरोग आदि अनिष्ट योग                       | 99     |
| उच्चस्थ-मित्रयुतदृष्ट-शत्रुचेत्रस्थ |          | श्वास, चय आदि रोग योग                       | २८३    |
| ग्रहों का फल                        | २७१      | कुष्टी योग                                  | "      |
| उच्चगत पापग्रहों का विशेष फल        | • >>     | नेत्रहीन योग                                | 268    |
| 'उच्चाभिलाषी ग्रहों का फल           | 23       | वधिर आदि योग                                | **     |
| शत्रुराशि में स्थित ग्रहों का फल    | "        | पिशाच और अन्ध योग                           | 23     |
| अन्यजातकोक्त उचस्य प्रहों का फर     | इ २७२    | वातरोग और उन्माद योग                        | "      |
| नीचस्थ ग्रहों का फल                 | २७३      | दास योग                                     | २८५    |
| कुम्भ लग्न में जन्म का फल           | "        | विकृत-दशन, खल्वाट आदि योग                   | "      |
| होरा में स्थित यहीं का फल           | २७४      | अनेक प्रकार के वन्धन योग                    | २८६    |
| पूर्वोक्त स्थिति के विरुद्ध में फल  | "        | परुष वचन आदि योग                            | **     |
| द्रेष्काण में स्थित चन्द्र का फल    | 33       | अथ स्त्रीजातकाध्यायश्चतुर्विश               | т•     |
| नवांश का फल                         | २७५      |                                             |        |
| मंगल और शनि का त्रिंशांश फल         | २७६      | स्त्री जनम में फल कथन की व्यवस्था           |        |
| बृहस्पति और बुध का त्रिशांशफल       | - 1      | स्त्रियों के भाकार और स्वभाव का जा          | न "    |
| शुक्र का त्रिशांश फल                | "        | भौमर्चगत लग्न और चन्द्रमा का<br>त्रिशांश फल | 266    |
| अथ प्रकीर्णाध्यायो द्वाविंशः        |          |                                             | 700    |
| कारकसंज्ञक ग्रह के लिए उदाहरण       | २७७      | शुक्र राशिगत लग्न और चन्द्रमा               |        |
| ग्रहों की परस्पर कारक संज्ञा        | "        | का त्रिंशांश फल                             | 53     |
| कारकान्तर कथन                       | 305      | कर्क में स्थित लग्न और चन्द्रमा             |        |
| कारक संज्ञा करने का प्रयोजन         | "        | का त्रिशांश फल                              | 39     |
| 9                                   | २७९      | पूर्वोक्त फर्लो का निर्णय                   | २८९    |
| अष्टकवर्ग फल-कालज्ञान               | 27       | स्त्री के साथ स्त्री को मैश्रुन करने        |        |
| अथानिष्टाध्यायस्रयोविंशः            |          | का दो योग                                   | २८९    |
| पुत्र और स्त्री का मावाभाव योग      | 260      | पति का कापुरुषादि योग                       | 990    |
| स्त्रीमरण योगन्नय                   | »        | वैधव्य आदि योग                              | 29     |

| विषय पृष्ठाङ्क                       | विषय                                | विश्व       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| अपनी माता के साथ व्यभिचारिणी         | चान्द्रतिथि, दिवा, रात्रि और जन     | H           |
| आदि योग २९१                          | काल का ज्ञान                        | 304         |
| बृद्ध आदि स्वामी का योग "            | अन्य के मत से मास और जन्म-          |             |
| अन्य विशेष योग २९२                   | राशि का ज्ञान                       | ३०५         |
| छन्न में स्थित प्रहों का फल "        | प्रकारान्तर से जन्मराशि का ज्ञान    | 300         |
| पुनः वैधव्य आदि योग २९३              | जन्म लग्न का ज्ञान                  | **          |
| बहुपुरुषगामिनी और बहावादिनी योगं "   | प्रकारान्तर.से छन्न का ज्ञान        | 39          |
| प्रबच्या योग »                       | प्रकारान्तर से नष्टजातक का ज्ञान    | 306         |
| अथ नैर्याणिकाध्यायः पद्मविंशः        | नचत्र का ज्ञान                      | 300         |
| अष्टम स्थान केवश मृत्युका विचार २९४  | प्रकारान्तर से वर्षादि का ज्ञान     | 99          |
| अन्य मरण योग २९५                     | पूर्वोक्त वर्ष आदि का स्पष्ट ज्ञान  | 310         |
| पूर्वोक्त योग केअभाव में मरण योग २९८ | दिन रात्रि आदि ज्ञान के प्रकार      | 99          |
| किस तरह की भूमि में मरेगा            | इष्टकाळ जानने का प्रकार             | 22          |
| इसका ज्ञान "                         | प्रकारान्तर से पुनः जन्म नचत्र      |             |
| मृतक की देह के परिणाम का ज्ञान ३००   | का ज्ञान                            | 333         |
| पूर्वजनम परिज्ञान ३०१                | पुनः प्रकारान्तरं से जन्म नचत्रका   | ज्ञान "     |
| भविष्य में गम्य छोक का ज्ञान "       | नष्ट जातक का उपसंहार                | . 39        |
| भावत्र्य भ राज्य छाक का ज्ञान , "    | अथ द्रेष्काणाध्यायः सप्तविं         | शः          |
| अथ नष्टजातकाध्यायः षड्विंशः          | मेपादि राशियों में प्रत्येक देष्काण | r           |
| उसमें पहले अयन का ज्ञान ३०२          | का स्वरूप .                         | 312         |
| वर्ष और ऋतु का ज्ञान "               | अथोपसंहाराध्यायोऽष्टाविः            | <b>71</b> : |
| अयन और ऋतु के विपरीत होने पर         | उपसंहार                             | <br>370     |
| ऋतु, मास और तिथि का ज्ञान ३०४        | समाहितम्                            | 323         |

#### प्राप्तिस्थानम्-

# चीरवम्बा अमरभारती प्रकाशन

भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक व विक्रेता

पोस्ट बाक्स नं० १३८ के० ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन बाराणसी-२२१००१ (भारत)

#### श्रीगुरुभ्यो नमः

# बहुजात्बद्ध

#### सोदाहरण 'विमला' हिन्दीटीकोपेता

#### अथ राशिप्रभेदाध्यायः

मङ्गलाचरण--

मृतित्वे परिकल्पितश्वाद्याभृतो वत्मौ पुनर्जन्मनाः मारमेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषाम् । लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकघा यः श्रुतौ वाचं नस्स ददात्वनेकिकरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः॥१॥

#### टीकाकर्तृमङ्गलाचरण—

श्रीकालीं सञ्जेटभासुरमुखप्रध्वंशसाचिस्मतां नित्यात्यन्तसुखप्रसम्बद्धदयां सौन्दर्यसारश्रियाम् । सन्दानामभयञ्करीमति महाकालेन संसेवितां श्यामां नृतनमेघवर्णरुचिरां वन्दामहे मातरम् ॥ वन्दे श्रीगुरुपादपद्मयुगलं मोहान्धकारान्तकं नानाज्ञानसुधाप्रदानरुचिरं प्रज्ञानिधानं भृशम् । स्थातं जातकपुस्तकेषु निपुणं नाम्ना वृहज्ञातकं टीका हिन्दीभाषयाऽत्र 'विमला' कान्ता मया क्रियते ॥ मैदिलब्राह्मभेन श्री 'अच्युतानन्द' शर्मणा । दैवज्ञेन विदां तुष्ट्यं 'जरिसो' प्रामसद्मना ॥

ग्रन्थकर्ता वाराहमिहिराचार्य निर्विध्न पूर्वक ग्रन्थ समाप्ति के लिये अपने इष्ट देवता श्री सूर्यनारायण से अपनी वाणी की सिद्धि के लिये प्रार्थना करते हैं।

अनेक किरणों वाला, चन्द्रमा की मूर्ति को प्रकाशित करनेवाला, अपुनर्जन्मा ( मुमुज ) लोगों के जाने का मार्ग, आत्मज्ञानियों की आत्मा स्वरूप, यज्ञ करने बालों के यज्ञस्वरूप, देवता और ग्रह नचत्रादिकों का स्वामी क्यो कि सब देवता सूर्य को नमस्कार करते हैं, और यह नश्चत्रादिकों का उन्हों के वश से उदय और अस्त होता है। तीनों छोकों को नाश, उत्पन्न और पालन करने में समर्थ, वेद में अनेक प्रकार से वर्णित ऐसे श्रीसूर्यनारायण मुझको वाणी प्रदान करें॥ १॥

#### प्रन्थ का प्रयोजन-

भूयोभिः पदुबुद्धिभिः पदुधियां होराफलक्षसये शब्दन्यायसमन्वितेषु वहुशः शास्त्रेषु दृष्टेष्विप । होरातन्त्रमहार्णवप्रतर्णे भग्नोद्यमानामहं स्वल्पं वृत्तविवित्रमर्थबहुलं शास्त्रम्लवं प्रारमे ॥ २॥

अनेक चतुर बुद्धि वालों के द्वारा प्रतिपादित, ज्याकरण और न्याय से सहित अनेक शाखों को अनेक बार देख कर भी होरा शाख (ज्यौतिप फलित शाख) रूप महा समुद्द के तैरने में भग्न हो गया है उद्यम जिन का ऐसे लोगों को उक्त महा समुद्द में तैरने के लिये और बुद्धिमानों की जन्मपत्री का फल बताने के लिये शाख रूप (होराशाख रूप) नौका (बृहजातक) बनाना प्रारम्भ करता हूँ ॥ २॥

#### होरा शब्द के अर्थ-

होरेत्यहोराविकल्पमेके चाञ्छन्ति पूर्वीपरवर्णलोपात्। कर्माजिन्तं पूर्वभवे सरादि यतस्य पर्कि समभिन्यनक्ति॥३॥

कितने भाचार्य अहारात्र का विकल्प होरा कहते हैं। अर्थात् अहारात्र इस पद् के पूर्व का अत्तर (अ) और अन्त का अत्तर (त्र) इन दोनों अत्तरों को छोप करने से बीच में शेष 'होरा' ये दो अत्तर रह जाते हैं। दिन और रात्रि में होने के कारण होरा छग्न का नाम है। वह होरा (छम्न) पूर्व जन्म में अर्जित शुभ और अशुभ कमों के फल को प्रकाशित करता है॥ ३॥

#### कालरूप पुरुष के अङ्ग-

कालाङ्गानि वराङ्गमाननमुरो हत्कोडवासोभृतो वस्तिव्यञ्जनमूरुजानुयुगले जङ्गे ततोऽङ्घद्वयम्। मेषाश्विप्रथमा नवत्तं वरणाश्चकस्थिता राशयो राशितेत्रगृहर्त्त्रभानि भवनं चैकाथेसम्प्रत्ययाः॥४॥

जन्म समय में नराकृति काल चक्र बना कर उस के मस्तक में मेप, मुख में चृप, छाती में मिथुन, हृदय में कर्क, पेट में सिंह, किट में कन्या, नाभि के नीचे तुल्रा, लिक्न में वृश्विक, ऊहमें धनु,जंबा में मकर, ठेहुनो के नीचे भाग में कुम्भऔर पैर में मीन इस प्रकार जन्म काल में मनुष्यों के भी अङ्ग विभाग समझना चाहिए। प्रयोजन यह है कि जन्मकाल में जिन राशियों में शुभ ग्रह हों वे अङ्ग पुष्ट और जिन में पाप हों वे अङ्ग भ्रीण निर्वल होते हैं।

मेषादि राशियाँ अश्विनी आदि नच्चत्रों के नव नव चरण की होती हैं। राशि, चेत्र, गृह, ऋच, भ, भवन ये सव राशि के पर्याय हैं॥ ४॥

प्रसङ्ग वश अश्विन्यादि नच्चत्रों में मेषादि राशियों के विभाग-

अश्विनी भरणी मेषः कृत्तिकापाद एव च । तरपाद्त्रितयं ब्राह्मं वृषः सौम्यद्लं तथा ॥ सौम्यार्धमाद्गीमशुनंरविद्रयाश्वरणत्रयम्। तरपादःपुष्यमाश्केपा राशिः कर्कटकः स्मृतः॥ पित्र्यं भाग्यमथार्यम्णः पादः सिंहः प्रकीर्तितः। तरपाद्त्रितयं कन्या हस्तश्चित्रार्धमेव च ॥ तुला चित्रादलं स्वातिर्विशाखाचरणत्रयम्। तरपादं मित्रदैवस्यं ज्येष्टा वृश्चिक उच्यते ॥ मूलमाप्यं तथा धन्वी पादो विश्वेश्वरस्य च। तस्पाद्त्रितयं श्रोत्रं मकरो वासवं दलम् ॥ तद्दलं वारुणं कुम्भस्तथाजाचरणत्रयम् । तस्पाद एको मीनः स्यादृहिर्द्युष्ट्यं चरेवती॥

#### स्पष्टार्थ के लिये राशि चक पूर्वार्ध-

| वर्ण    | चू, चे,<br>चो,ला, | ली, लू,<br>ते, लो, |                    | श्रो,वा,<br>वी, वू, | वे, बो,<br>का, की,  | कु, घ,<br>ङ, छ, | के, को,<br>हा, ही,  |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| नक्षत्र | त्र्यश्विनी       | भरणी               | कृतिका             | रोहिणी              | मृगशिरा             | त्राद्री        | पुनर्वेसु           |
| राश्चि  | मेव               | मेव                | मेव १,<br>त्रुव ३, | त्रृष               | वृष २,'<br>मिथुन २, | मियुन           | मिधुन ३,<br>कर्क १, |
| वर्ष    | हू, हे,           | डी, हू,<br>डे, डो, |                    | मो, टा,<br>टी, टू,  | टे, दो,<br>पा, पी,  | पू. प.<br>ण, ठ, | पे, पो,<br>रा, री,  |
| नक्षत्र | पुष्य             | श्रश्चेवा          | मघा                | पूर्वफा-<br>लगुनी   | उत्तर-<br>फाल्गुनी  | हस्त            | चित्रा              |
| राशि    | कर्क              | कर्क               | सिंह               | सिंह                | सिंह १,<br>कन्या ३, | कन्या           | कन्या २,<br>तुला २, |

#### इप्रार्थ के लिये राशि चक्र उत्तरार्ध-

| वर्ण    | ह, रे,<br>रो, ता,  | ती, तू,               |                    | नो, या,<br>यो, यू, | ये, यो,<br>भा, भी, | भू, ध,<br>फ, ढ, | भे, भो,<br>जा, जो, |
|---------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| नक्षत्र | स्वाती             | विशाखा                | श्चनुराघा          | ज्येष्ठा           | मूल                | पूर्वाषाढ       | उत्तराषाढ          |
| राशि    | तुला               | तुला ३,<br>वृश्चिक १, | वृक्षिक            | वृक्षिक            | धनु                | धनु             | ध. १,<br>सकर ३,    |
| वण      | जू, जे,<br>जो, खा, | खी, खू,<br>खे, खो,    | गा, गी,<br>गू, गे, | गो, सा,<br>सी, सू, |                    | दू, य,<br>फ, न, | दे, दो,<br>चा, ची, |
| नक्षत्र | श्रमिजित्          | श्रवण                 | धनिष्ठा            | शत-<br>भिषा        | पूर्वभाद्र         | उत्तरभाद        | रेवती              |
| राशि    |                    | मकर                   | मकर २,<br>कु. २,   | कुम्भ              | कु. ३,<br>मीन १,   | मीन             | मीन                |

राशियों के स्वरूप-

मत्स्यो घटी नृमिथुनं सगदं सवीणं वापी नरोऽध्वज्ञयनो मकरो मृगास्यः। तौली सद्यस्यदहना प्लवगा च कन्या शुषाः स्वानामसदद्याः खचराश्च सर्वे॥ ४॥

परस्पर दो मछिलयों में एक के मुख में दूसरे की पूँछ मिला कर जो स्वरूप हो वही मीन का स्वरूप है। कुम्म राशि का स्वरूप एक ऐसे पुरुष के सहश है जिसके कन्धे पर एक घड़ा रखा हो। मिथुन राशि खी पुरुष का जोड़ा है, पुरुष के हाथ में गदा तथा खी के हाथ में वीणा है। धनु राशि कमर से जपर हाथ में धनुष भारण किये हुए पुरुष के समान, कमर से नीचे घोड़े के समान जघन वाली है। हिरण के सहश मुख वाला मकर राशि का स्वरूप है। तुला राशि हाथ में तराजू छिये हुए पुरुष के समान है। कन्या राशि एक हाथ में अग्न और दूसरे हाथ में अब छेकर नाव पर बेटी हुई कन्या के समान है।

शेष राशियों का अपने नाम के सहश स्वरूप होता है। जैसे मेष राशि वकरी के

समान, बृष राशि वैल के समान, कर्क राशि केंकड़े के समान, सिंह राशि शेर के समान, बृक्षिक राशि विच्छू के समान होती है ॥ ५ ॥

मेपादि राशियों तथा नवांशों के स्वामी— चितिजसितज्ञचन्द्ररिवसोम्यसितावनिजाः सुरगुरुमन्द्सौरिगुरवश्च गृहांशकपाः। श्रजमृगतोलिचन्द्रभवनादिनवांशविधि-भवनसमांशकाधिपतयः स्वगृहात्कमशः॥६॥

मङ्गल, शुक्र, बुध, चन्द्र, रिव, बुध, शुक्र, मङ्गल, वृहस्पित, शिन, शिन और गुरु मेपादि राशियों के स्वामी हैं। जैसे मेप के स्वामी मङ्गल, वृप के शुक्र, मिश्रुन के बुध, कर्क के चन्द्रमा, सिंह के रिव, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मङ्गल, धतु के बृहस्पित, मकर के शनेश्वर, कुम्भ के शनेश्वर और मीन के बृहस्पित स्वामी हैं। मेप, मकर, तुला और कर्क इन चार राशियों से आरम्भ करके नव नव राशियों के नवांश होते हैं। अर्थात् मेप राशि में पहला नवांश मेप का, दूसरा वृप का, तीसरा मिश्रुन का, चौथा कर्क का, पाँचवाँ सिंह का, छुटा कन्या का, आठवाँ तुला का और नवाँ वृश्चिक का नवांश होता है। वृप राशि में पहला नवांश मकर का, दूसरा कुम्भ का, तीसरा मीन का, चौथा मेप का, पाँचवाँ वृप का, छुटा मिश्रुन का, सातवाँ कर्क का, आठवाँ सिंह का और नवाँ कन्या का नवांश होता है। मिश्रुन राशि में पहला तुला का, दूसरा वृश्चिक का, तीसरा धन का इत्यादि, कर्क राशि में पहला कर्क का, दूसरा वृश्चिक का, तीसरा धन का इत्यादि, कर्क राशि में पहला कर्क का, दूसरा सिंह का इत्यादि, इसी प्रकार सिंह राशि में मेपादि, कन्या में मकरादि, तुला में तुलादि, वृश्चिक में कर्कादि, धनु में मेपादि, मक्रर में मकरादि, कुम्भ में तुलादि और मीन में कर्कादि नव राशियों के नवांश होते हैं।

एक राशि में तीस अंश होते हैं, उसमें नव का भाग देने से एक भाग का

मान ३ अंश २० कला होता है।

मेपादि द्वादश राशियों में अपने से ही आरम्भ करके द्वादशांश होते हैं। जैसे मेप राशि में पहला मेप का, दूसरा वृप का इत्यादि, वृप में पहला वृप का, दूसरा मिश्रुन का इत्यादि, इसी तरह सब राशियों में सबों के द्वादशांश होते हैं। राशि के अंश में वारह का भाग देने से एक भाग का मान दो अंश तीस कला होता है ॥६॥

#### स्फुटार्थ के लिये राशीश चक-

| राशि   | मेप   | त्रृष   | मिधुन           | कर्क    | सिंह  | कन्या           |
|--------|-------|---------|-----------------|---------|-------|-----------------|
| स्वामी | मङ्गल | शुक     | बुध             | चन्द्र  | रवि   | बुध             |
| राशि   | तुला  | वृश्चिक | धनु             | मकर     | कुम्भ | मीन             |
| स्वामी | शुक   | मङ्गल   | <b>बृहस्पति</b> | शनेश्वर | शनेखर | <b>बृहस्पति</b> |

#### मेषादि राशियों के नवांश चक-

| ग्रंश         | मेप     | वृष   | मिधुन   | कर्क    | सिंह    | कन्या   |
|---------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| ३।२०          | मेप     | मकर   | तुला    | कर्ष    | मेष     | मकर     |
| ६।४०          | वृष     | कुम्भ | वृक्षिक | सिंह    | त्रृष   | कुम्भ   |
| 90100         | मिथुन   | मोन   | धनु     | कन्या   | मिथुन   | मीन     |
| १३।२०         | कर्क    | मेष   | मकर     | तुला    | कर्क    | मेष     |
| १६।४०         | सिंह    | वृष   | कुम्भ   | वृक्षिक | सिंह    | बृष     |
| 20100         | कन्या   | मिधुन | मीन     | धनु     | कन्या   | - मिधुन |
| २३।२०         | तुला    | कर्क  | मेष     | मकर     | तुला    | कर्क    |
| <b>२६</b> ।४० | वृक्षिक | सिंह  | त्रुष   | कुम्भ   | वृश्चिक | सिंह    |
| ₹0100         | धनु     | कन्या | मिथुन   | मींन    | धनु     | कन्या   |

#### तुलादि राशियों के नवांश चक-

| श्रंश     | <b>तु</b> ल। | वृश्चिक | धनु             | मकर   | कुम्भ       | मीन     |
|-----------|--------------|---------|-----------------|-------|-------------|---------|
| ३।२०      | तुला         | कर्क    | मेष             | मकर   | तुला        | कर्क    |
| ६।४०      | वृक्षिक      | सिंह    | त्रृष           | कुम्भ | वृक्षिक     | सिंह    |
| 90100     | धनु          | कन्या   | मिधुन           | मीन   | धनु         | कन्या   |
| १३।२०     | मकर          | तुला    | कर्क            | मेष   | मकर         | तुला    |
| 9 8180    | कुम्भ        | वृश्चिक | सिंह            | वृष   | कुम्भ       | वृश्चिक |
| ₹ • 1 • • | मीन          | धनु     | कन्या           | मिथुन | मीन         | धनु     |
| २३।२०     | मेष          | मकर     | तुला            | कर्क  | मेष         | मकर     |
| २६।४०     | त्रृष        | कुम्भ   | <b>बृ</b> श्चिक | सिंह  | <b>बृ</b> ष | कुम्भ   |
| ₹0100     | मिथुन        | मीन     | घनु             | कन्या | मिथुन       | मीन     |

## मेषादि छै राशियों के द्वादशांश चक-

| श्रंश         | मेष     | <b>वृ</b> ष | ेमिथुन  | कर्क    | सिंह    | कन्या   |
|---------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| २।३०          | मेष     | वृष         | मिथुन   | कर्क    | सिंह    | कन्या   |
| X100          | वृष     | मिथुन       | क       | सिंह    | कन्या   | तुला    |
| ७।३०          | मिधुन   | कर्क        | सिंह    | कन्या   | तुला    | वृश्चिक |
| 90100         | कर्क    | सिंह        | कन्या   | तुला    | নূষ্মিক | धनु     |
| १२।३०         | सिंह    | कन्या       | तुला    | वृश्चिक | धनु     | मकर     |
| 9 1000        | कन्या   | तुला        | वृश्चिक | धनु     | मकर     | क्रम    |
| १७।३०         | तुला    | वृक्षिक     | धनु     | मकर     | कुम्भ   | मीन     |
| 20100         | वृश्चिक | धनु         | मकर     | कुम्भ   | मीन     | मेष     |
| <b>२२।३</b> ० | घनु     | मकर         | कुम्भ   | मीन     | मेघ     | त्रृष   |
| २५१००         | मकर     | कुम्भ       | मीन     | मेष     | वृष     | मिथुन   |
| २७।३०         | कुम्भ   | मीन         | मेष     | वृष     | मिथुन   | कर्क    |
| 30100         | मीन     | मेष         | ंत्रृष  | मिधुन   | कर्क    | सिंह    |

#### तुलादि छं राशियों के द्वादशांश चक-

| ग्रंश | तुला    | वृश्चिक | धनु     | मकर     | कुम्भ           | मीन     |
|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| २।३०  | ਰੁਲਾ    | वृश्चिक | धनु     | मकर     | कुम्भ           | मीन     |
| XIOO  | वृक्षिक | धनु     | मकर     | कुम्भ   | मीन             | मेष     |
| ७।३०  | धनु     | मकर     | कुम्भ   | मीन     | मेप             | त्रृष   |
| 90100 | मकर     | कुम्भ   | मीन     | मेष     | त्रृष           | मिथुन   |
| १२।३० | कुम्भ   | मीन     | मेष     | त्रृष   | मिथुन           | कर्क    |
| 92100 | मीन     | मेष     | त्रृष   | मिथुन   | कर्क            | सिंह    |
| १७।३० | मेष     | त्रृप   | मिथुन   | कर्क    | सिंह            | कन्या   |
| २०।०० | त्रृष   | मिधुन   | कर्क    | सिंह    | कन्या           | तुला    |
| २२।३० | मिथुन   | कर्क    | सिंह    | कन्या   | तुला            | वृश्चिक |
| २४।०० | कर्क    | बिंह    | कन्या   | तुला    | <b>गृ</b> श्चिक | धनु     |
| २७।३० | सिंह    | कन्या   | ਰੁਲਾ    | वृक्षिक | धनु             | मकर     |
| ₹0100 | कन्या   | तुला    | वृश्चिक | धनु     | मकर             | कुम्भ   |

त्रिंशांश के पति-

कुजरविजगुरुषशुक्रभागाः पवनसमीरणकौर्धजूकलेयाः।

श्रयुजि युजि त् मे विपर्ययस्थाः शशिभवनातिभषान्तमृत्तसन्धः॥॥।

विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुम्म ) में पाँच, पाँच, आठ, सात और पाँच इन अंशोंके क्रमसे मङ्गल, शनैश्वर, बृहस्पति, बुध और शुक्र त्रिशांश पति होते हैं।

तथा सम राशियों ( वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ) में विपरीत कम से व्रिशांश पित होते हैं। अर्थात् पाँच, सात, आठ, पाँच और पाँच इन अंशों के कम से शुक्र, बुध्, बृहस्पति, शनैश्चर और मङ्गळ व्रिशांश पित होते हैं।

यथा विषम राशि में पाँच अंश तक मङ्गल, बुठे अंश से दश अंश पर्यन्त शने-

श्वर, ग्यारहवें अंश से लेकर अठारह अंश तक वृहस्पति, उन्नीसवें अंश से लेकर प्रचीसवें अंश तक बुध और छुट्यीसवें अंश से लेकर तीस अंश तक शुक्र त्रिशांश पित होता है। तथा सम राशि में आरम्भ से पाँच अंश पर्यन्त शुक्र, छुठे अंश से लेकर बारह अंश पर्यन्त बुध, तेरहवें अंश से लेकर बारह अंश पर्यन्त बुध, तेरहवें अंश से लेकर बीसवें अंश पर्यन्त बृहस्पति, इक्षीसवें अंश से लेकर प्रचीसवें अंश से लेकर तीस अंश पर्यन्त मङ्गल विशांश पित होता है।

कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशियों के नववें नवमांश जहाँ पर नचन्न राशियों का एक काल में अन्त है उसी का नाम ऋच सन्धि है। इसको गण्डान्त भी कहते हैं। इसीलिए श्लेपा, ज्येष्टा और रेवती इन तीनों नचन्नों के अन्तिम भाग गण्डान्त करके लोक में प्रख्यात हैं। श्लेपा के अन्त में कर्क का अन्त, ज्येष्टा के अन्त में वृश्चिक का अन्त और रेवती के अन्त में मीन का अन्त होता है।

#### विषम राशियों में त्रिशांश चक-

| ग्रंश | मेप            | मिथुन            | सिंह            | तुला              | घनु              | कुम्भ           |
|-------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| X     | मङ्गल          | मङ्गल            | मङ्गल           | मङ्गल             | मङ्गल            | मङ्गल           |
| 90    | शानि           | शनि              | शनि             | शनि               | शनि              | शनि             |
| 96    | <b>इहस्पति</b> | <b>बृहस्प</b> ति | <b>बृहस्पति</b> | <b>बृह्</b> स्पति | <b>बृहस्प</b> ति | <b>बृहस्पति</b> |
| २४ ं  | बुध            | वुध              | दुध             | बुध               | बुध              | <b>बुघ</b>      |
| ३०    | शुक            | शुक              | शुक             | शुक               | शुक              | शुक             |

#### सम राशियों में त्रिशांश चक-

| 'श्रंश | त्रुष           | कर्क            | कन्या           | वृश्चिक  | मकर      | मीन             |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| X      | शुक             | शुक             | शुक             | शुक      | शुक      | शुक             |
| 9२     | <b>बुध</b>      | बुध             | बुध             | वुध      | बुध      | बुध             |
| ३०     | <b>बृहस्पति</b> | <b>बृहस्पति</b> | <b>बृहस्पति</b> | वृहस्पति | वृहस्पति | <b>बृहस्पति</b> |
| 24     | शनि             | शनि             | शनि             | शनि      | शनि      | शनि             |
| ₹०     | मङ्गल           | मङ्गल           | मङ्गल           | मङ्गल    | मङ्गल    | मङ्गल           |

प्रसङ्ग वश अन्य जातकोक्त तिथि गण्ड को कहते हैं— नन्दातिथिनामादी पूर्णानाञ्च तथान्तिमे । घटिकेका श्रभे स्याज्या तिथिगण्डं घटीद्वयम् ॥

नन्दा (१, ६, ११) तिथियों के आदि की एक घड़ी और पूर्णा (५, १०, १५) तिथियों के अन्त की एक घड़ी गण्डान्त होती है, वह शुभ कार्यों में वर्जित है, इस तरह तिथि गण्ड दो घड़ी हैं।

नस्त्र गण्डान्त-

ज्येष्ठाश्लेषारेवतीनामन्ते च घटिकाद्वयम् । आदौ मूळमघाश्विन्या भगण्डं च चतुर्घटी ॥

ज्येष्ठा, अश्रेपा और रेवती के अन्त की दो घड़ियाँ मूल, मघा और अश्विनी के आदि की दो घड़ियाँ इस तरह चार घड़ियाँ नचत्र गण्डान्त कहलाती हैं।

लग्न गण्डान्त—

मीनवृश्चिककर्कान्ते घटिकार्थं परित्यजेत्। आदौ मेपस्य चापस्य सिंहस्य घटिकार्थकम्॥

मीन, वृश्चिक और कर्क लग्नों के अन्त की आधी घड़ी, मेप, धन और सिंह के आदि की आधी घड़ी वर्जित करनी चाहिए।

गण्ड के फल—

तिथिगण्डे भगण्डे च लग्नगण्डे च जातकः। न जीवति यदा जातो जीविते न धनी भवेत्॥

तिथिगण्ड, नचत्र गण्ड और लग्नगण्ड में उत्पन्न वालक नहीं वचता है, अगर बच जावे तो धनी नहीं होता है।

गण्डान्त फळ और उसका परिहार—
नाचत्रं मातरं हिन्त तिथिजं पितरं तथा।
ळ झोरथं जातकं हिन्त तस्माद्रण्डान्तमुद्धजेत्॥
दिवाजं पितरं हिन्त रात्रिजं मातरं तथा।
सम्स्क्रम्योजातमात्मानं गण्डान्तं नो निरामयम्॥
दिवा जाता तु याकन्या निश्चिजातश्च यः पुमान्।
नोभयोगण्डदोषः स्यान्नाचलो हिन्त पर्वतम्॥
तिथ्यादीनां सन्धिदोषं तथा गण्डान्तसंज्ञकम्।
हिन्त लाभस्तश्चन्द्रः केन्द्रगा वा शुभग्रहाः॥
तथैव तिथिगण्डानां नास्तीन्दौ बलशालिन।
तथैव लस्रगण्डानां नास्ति जीवे बलान्विते॥
तिथिगण्डे स्नाड्वाहं नाचत्रे धेनुरुच्यते।

काञ्चन लग्नगण्डे तु गण्डदोषो विनश्यति ॥
जातस्य द्वादशाहे तु जनमर्जे वा शुभे दिने ।
हयमघानिऋति प्रथमं घटीत्रयमहिनिश्चा सन्धिषु सम्भवे ।
पितृवपुर्जननीमृतिदः क्रमात् परिणये मृतिकृच गमेऽर्थहत् ॥
पूपाश्विनौ गुरुः साप मघा चित्रेन्दुमूलके ।
ऋत्तेष्वेतेषु जातस्य कुर्याद्रोजननं सदा ॥
पौष्णादि गण्डान्तभवो हि मर्त्यः क्रमेण पित्रोरशुभोऽप्रजस्य ।
तथा तु सत्यं त्रिविधे प्रजातः सर्वाभिवातं कुरते मनुष्यः ॥

नम्नत्र का गण्डान्त माता का, तिथि गण्डान्त पिता का और लग्न का गण्डान्त बालक का नाश करता है।

दिन का गण्डान्त पिता का, रात का गण्डान्त माता का और दोनों सन्ध्याओं का गण्डान्त जातक का नाश करता है॥

अगर दिन के समय में कन्या का जन्म हो और रात में बालक का जन्म हो तो उन दोनों को गण्ड दोप नहीं लगता है, जैसे पर्वत पर्वत को नहीं नाश करता उसी तरह गण्ड दोप में बालक और बालिकाओं को गण्ड दोप नाश नहीं करता है।

अगर एकादश में चन्द्रमा अथवा केन्द्र में शुभग्रह हो तो गण्डान्तदोप नहीं लगता है। अगर चन्द्रमा वली हो तो तिथि गण्डान्त का दोप नहीं लगता है, एवं यदि बहस्पति बलवानू हो तो लग्न गण्डान्त का दोप नहीं लगता है।

अव गण्डान्त दोप नाश के लिए शान्ति कहते हैं कि तिथि गण्डान्त हो तो बैलदान, नम्नत्र गण्डान्त हो तो गोदान, लग्न गण्डान्त हो तो सुवर्ण दान करना चाहिए। ऐसा करने से गण्डान्त दोप नष्ट हो जाता है।

अब शान्ति करने के लिये दिन कहते हैं। जातक के जन्म से बारहवें दिन,

जन्म नत्त्र के दिन या अन्य शुभ दिनों में शान्ति करनी चाहिए।

अश्विनी, मधा और मूल की पहिली तीन घड़ियों में दिन या रात जिस किसी समय जन्म हो तो कम से पिता का, अपने शरीर का और माता का नाश करता है।

रेवती, अश्विनी, पुष्य, अश्लेपा, मघा, चित्रा, मृगशिरा और मूल नचत्रों में

उत्पन्न जातक का गोप्रसव करना चाहिए।

रेवती आदि गण्डान्त में उत्पन्न वालक के माता, पिता और बड़े भाई को अशुभ होता है। तीनों तरह के गण्डान्त में उत्पन्न वालक सर्वनाश करता है।

मूलादि नचत्रों में उत्पन्न का फल—
मूलजा श्रसुरं हन्ति व्यालजा च तदङ्गनाम् ।
विशासजा देवरब्री ज्येष्टाजा ज्येष्टनाशका ॥
आधे पिता नाशसुपैति मूलपादे द्वितीये जननी नृतीय ।

धनं चतुर्थस्य शुभोऽथ शान्त्या सर्वत्र सत्स्यादहिभे विलोमम् ॥ न कन्या हन्ति मूलर्चे पितरं मातरं तथा। ज्येष्टान्ते घटिका चंत्र मूलादौ घटिकाद्वयम् ॥ अभुक्तमूलमथवा सन्धिनाडीचतुष्ट्यम् नवमासं सार्पदोपः स्यान्मूलदोषोऽष्टवर्षकम् ॥ ज्येष्ठो मासान्पञ्चद्श तावद्दर्शनवर्जनम् । ज्येष्टान्त्यपादजातस्तु पितुः स्वस्य च नाशकः ॥ अरलेपा प्रथमः पादः पादो मूलान्तिमस्तथा। विशाखाज्येष्टयोराद्यास्त्रयः पादाः शुभावहाः॥ पत्न्ययज्ञामयजं हन्ति ज्येष्टर्चजः पुमान् । तथा भार्यास्वसारं वा श्यालकं वा द्विदैवजः॥ गण्डान्तेन्द्रभग्रलपातपरिधन्याघातगण्डावमे । संक्रान्तिव्यतिपातवैयतिसिनीवाळीकुहद्शंके ॥ वज्रे कृष्णचतुर्दशीषु यमघण्टे दग्धयोगे मृतौ। विष्टी सोदरभे जनिर्न पितृभे शस्ता शुभाशान्तितः॥

जिस कन्या का जन्म मूल नचत्र में हो वह श्रुसर को मारती है। जिस कन्या का अरलेपा नचत्र में जन्म हो वह सास का नाश करती है। जिस कन्या का विशाखा नचत्र में जन्म हो वह देवर का नाश करती है। जिसका ज्येष्टा नचत्र में जनम हो वह अपने पति के वड़े भाई का नाश करती है।

अगर मूल नज्ञत्र के प्रथम चरण में लड़के का जन्म हो तो विता का नाश करता है। मूळ के दूसरे चरण में जन्म हो तो माता का नाश करता है। मूळ के तीसरे चरण में जन्म हो तो धनका नाश करता है और मूळ के चौथे चरण में जन्म हो तो शुभ होता है।

अरलेपा नचत्र में इसका उलटा फल होता है जैसे प्रथम चरण में शुभ, द्वितीय चरण में धननाश, तृतीय चरण में माता का नाश, चतुर्थ चरण में पिता का नाश होता है। मूळ नचत्र में कन्या का जन्म हो तो माता-िपता का नाश नहीं करती है, किन्तु सास-ससुर का नाश करती है। ज्येष्ठा नचत्र के अन्त की एक घड़ी, मूळ नचत्र के आदि की दो घड़ियाँ अथवा

सन्धि की चार घड़ियाँ अभुक्त मूळ कहलाती हैं।

अब किसका दोष कितने दिन रहता है वह बतलाते हैं।

अरलेषा के दोष नव महीने पर्यन्त, मूल के दोष आठ वर्ष पर्यन्त, ज्येष्टा का दोप पन्द्रह महीने पर्यन्त रहता है, तब तक जातक का मुख नहीं देखना चाहिए 1

ज्येष्टा के अन्तिम चरण में उत्पन्न पुत्र पिता का नाश करता है, और स्वयं भी नष्ट होता है। अरलेपा का प्रथम चरण, मूल का अन्तिम चरण और ज्येष्टा का प्रथम, ये तीन चरण श्रभ होते हैं।

ज्येष्ठा नमृत्र में उत्पन्न पुरुष अपनी स्त्री के बड़े भाई या वहिन का नाश करता

है। विशाखा में उत्पन्न जातक साठी या साले का नाश करता है।

गण्डान्त, ज्येष्टा, ग्रूल, परिघ, व्याघात, गण्ड, अवमतिथि, संक्रान्ति, व्यती-पात, वैष्टति, कृष्णपत्त की चतुर्दशी, अमावस्या, बज्र, यमघण्ट, दग्ध और मृत्यु योग, भद्रा, सोदर भाई बहिन के नचत्र में अथवा पिता के नचत्र में जन्म हो तो श्यभ नहीं होता है, शान्ति करने से श्रभ होता है।

मेपादि राशियों के नाम-

क्रियातावुरिजितुमकुलीरलेयपाथोनजूककोर्ध्यास्याः। श्राकोकरो हद्रोगधान्त्यभञ्जत्थम् ॥ = ॥

क्रिय, ताबुरि, जितुम, कुछीर, छेय, पाथोन, जूक, कौर्प्य, तौजिक, आकोकेर हद्रोग, अन्त्यभ ये मेपादि वारह राशियों के क्रम से नाम हैं, जैसे मेप का किय बूप का ताबुरि मिथुन का जितुम, कर्क का कुछीर, सिंह का लेय, कन्या का पाथीन तुला का जूक, वृश्चिक का कीर्प्य, धनु का तीत्त्रिक, मकर का आक्रोकेर, कुम्म क हद्रोग, सीन का अन्त्यभ नाम है ॥ ८॥

#### यहां स्पष्टार्थ के लिये चक-

| राशि | मेष   | वृष     | वृष मिधुन कर्क |           | सिंह   | कन्या     |
|------|-------|---------|----------------|-----------|--------|-----------|
| नाम  | क्रिय | ताबुरि  | जितुम          | कुलीर     | लेय    | पाथोन     |
| राशि | तुला  | वृक्षिक | धनु            | मकर       | कुम्भ  | मीन       |
| नाम  | जूक   | कौर्प्य | तौक्षिक        | श्राकोकेर | हद्रोग | ग्रन्त्यभ |

#### प्रहों के पड़वर्ग की संज्ञा-

द्रेष्काणहोरानवभागसंज्ञास्त्रिशांशकद्वादशसंज्ञिताश्च

द्येत्रं च यद्यस्य स तस्य वर्गो होरेति लग्नं भवनस्य चार्द्धम् ॥ ६ ॥

द्वेष्काण, होरा, नवमांश, त्रिंशांश, द्वादशांश और गृह ये प्रहों के छे वर्ग होते हैं। इनमें देष्काण और होरा आगे कहेंगे। जिस यह के जो देष्काणादि कहे गये हैं वे उसके वर्ग हैं। यह देष्काणादि पड्वर्ग कहलाता है, परखसूर्य, चन्द्रमा इन दोनों का त्रिशांश नहीं होता है। तथा कुजादि पञ्च प्रहों की होरा नहीं होती हैं, अतः प्रत्येक प्रह के अपने वर्ग पाँच ही होते हैं। होरा राशि के आधे भाग की कहते हैं तथा लग्न की भी संज्ञा होरा कही गयी है। अतः प्रकरण वश होरा शब्द से कहीं पर लग्न कहीं पर रास्यर्ध का ग्रहण किया जायगा ॥ ९ ॥

राशियों के रात्रि और दिन तथा पृष्ठोदयादिसंज्ञा-गोजाश्विककिमिथुनास्समृगा निशाख्याः

पृष्टोदया विमिथनाः कथितास्त शीर्षीदया दिनवलाश्च भवन्ति

लग्नं समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम् ॥ १० ॥ वृप, मेप, धन, कर्क, मिथुन, मकर ये राशियाँ रात्रि में बली होती हैं। इनमें मिथुन को छोड़ कर शेप राशियाँ ( वृप, मेप, धन, कर्क, मकर ) पृष्ठोदय हैं। शेप राशियाँ (सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्म ) ये दिन में वली और शीर्षोदय भी हैं। केवल एक मीन राशि उभयोदय ( मुख पुच्छोदय ) तथा दिन और रात दोनों में वली है ॥ १०॥

उरय श्रौर वली के समय का चक-

| रात्रिवली, पृष्ठोदय  | मेष  | तृष   | कर्क  | धनु     | मकर.  |
|----------------------|------|-------|-------|---------|-------|
| दिनवली, शीर्षीदय     | सिंह | कन्या | तुला  | वृश्चिक | कुम्भ |
| रात्रिवलो, शोर्षोद्य | ×    | ×     | मिधुन | ×       | ×     |
| दिनरात्रिवली, उभयोदय | ×    | ×     | मीन   | ×       | ×     |

मेपादि राशियों की कर, सौम्य आदि संज्ञा-क्रस्सौम्यः पुरुषवनिते ते चरागद्विदेहाः प्रागादीशाः कियवृषनृयुक्कवंशस्सित्रिकोणाः। मार्तण्डेन्दोरयुजि समभे चन्द्रभान्बोध्व होरे द्रेष्काणाः स्युः स्वभवनसुतित्रित्रिकोणाधिपानाम् ॥ ११ ॥

मेपादि राशियों की कम से करूर, सौम्य, पुरुष, खी, चर, स्थिर, द्विस्वभाव संज्ञा होती हैं । जैसे मेप करू, वृष सीम्य, मिश्रुन करू, कर्क सीम्य, सिंह करू, कन्या सीम्य, नुला कूर, वृश्चिक सौम्य, धनु कूर, मकर सौम्य, कुम्भ कूर, मीन सौम्य है। एवं मेप पुरुप, बृप स्त्री, मिथुन पुरुप, कर्क स्त्री, सिंह पुरुप, कन्या स्त्री, तुला पुरुप, वृश्चिक स्त्रो, धनु पुरुष, मकर स्त्री, कुम्भ पुरुष, मीन स्त्रो है। तथा मेप चर, वृष स्थिर निश्चन द्विस्वभाव, कर्क चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव, तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धनु द्विस्वभाव, मकर चर, कुम्भ स्थिर, मीन द्विस्वभाव है।

मेप, वृष, मिथुन, कर्क ये अपने से पञ्चम और नवम से युत पूर्वादि दिशाओं के स्वामी होते हैं, जैसे मेप, सिंह और धनु पूर्व दिशा के; बृष, कन्या और मकर दिशा के; मिथुन, तुला और कुम्म पश्चिम दिशा के; कर्क, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं।

विषम राशि में पहले पन्द्रह अंश पर्यन्त सूर्य की और पंद्रह अंश के बाद तीस अंश पर्यन्त चन्द्रमा की होरा होती है।

सम राशि में पन्द्रह अंश पर्यन्त पहले चन्द्रमा को और पन्द्रह के बाद तीस

अंश पर्यन्त सूर्य की होरा होती है।

राशि का नृतीय भाग द्रेष्काण का मान होता है। अर्थात् एक राशि में दश-दश्न
अंशों के तीन भाग होते हैं। अतः प्रत्येक राशि में तीन-तीन द्रेष्काण होते हैं। उनमें
दश अंश पर्यन्त पहला, दश से बीस अंश पर्यन्त दूसरा, बीस से तीस अंश पर्यन्त
तीसरा द्रेष्काण होता है। पहले द्रेष्काण में उसी राशि का स्वामी, दूसरे में उससे
पञ्चम राशि का स्वामी, तीसरे में उससे नवम राशि का स्वामी द्रेष्काण पति होता
है। जैसे मेप राशि में १० अंश पर्यन्त पहला द्रेष्काण मेप के स्वामी मङ्गल का,
१० अंश से २० अंश पर्यन्त दूसरा द्रेष्काण मेप से पञ्चम सिंह के स्वामी सूर्य का,
२० अंश से तीस अंश पर्यन्त तीसरा द्रेष्काण मेप से नवम धन के स्वामी बृहस्पित
का होता है। इसी प्रकार सब राशियों में जानना चाहिए।

# कर सौम्य श्रादि जानने के लिये चक-

| राशि   | मेष   | वृष      | मिथुन      | कर्क   | सिंह  | कन्या      |
|--------|-------|----------|------------|--------|-------|------------|
| संज्ञा | कृर   | सौम्य    | कूर        | सौम्य  | क्र   | सौम्य      |
| संज्ञा | पुरुष | स्त्री   | पुरुष:     | स्त्री | पुरुष | स्रो       |
| संज्ञा | चर    | स्थिर    | द्धिस्वभाव | चर     | स्थिर | द्विस्वभाष |
| राशि   | तुला  | वृश्चिकः | धनु        | मकर    | कुम्भ | मीन        |
| संज्ञा | कूर   | सौम्य    | कूर        | सौम्य  | कूर   | सौम्य      |
| संज्ञा | पुरुष | स्रो     | पुरुष      | स्त्री | पुरुष | स्त्रो     |
| संज्ञा | चर    | स्थिर    | द्विस्वभाव | चर     | स्थिर | द्विस्वभाव |

## दिशाओं के स्वामी जानने के लिये चक-

| पूर्व दिशा के स्वामी  | मेष   | सिंह    | धनु   |
|-----------------------|-------|---------|-------|
| दक्षिण दिशा के स्वामी | त्रृष | कन्या   | मकर   |
| पश्चिम दिशा के स्वामी | मिथुन | तुला '  | कुम्भ |
| उतर दिशा के स्वामी    | कर्भ  | वृश्चिक | मीन   |

#### होरा जानने के लिये चक-

| _                 |          |          |          |          |            |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| राशि              | मेष      | वृष      | मिथुन    | कर्क     | सिंह       | कन्या    |
| प्रह              | सूर्य    | चन्द्रमा | सूर्य    | चन्द्रमा | सूर्य      | चन्द्रमा |
| श्रंश             | १५       | १५       | १५       | १५       | १५         | १५       |
| प्रह <sup>.</sup> | चन्द्रमा | सूर्य    | चन्द्रमा | सूर्य    | चन्द्रमा . | सूर्य    |
| श्रंश             | ३०       | ३०       | ३०       | ३.       |            | ३०       |
| राशि              | तुला     | वृक्षिक  | घनु      | मकर      | कुम्भ      | मीन      |
| प्रह              | सूर्य    | चन्द्रमा | सूर्य    | चन्द्रमा | सूर्य      | चन्द्रमा |
| श्रंश             | १४       | १५       | १५       | १५       | १५         | १५       |
| ्र मह             | चन्द्रमा | सूर्य    | चन्द्रमा | सूर्य    | चन्द्रमा   | सूर्य    |
| श्रंश             | ३०       | ३०       | ३०       |          | ३०         | ३०       |

#### द्रेष्काण चक्र—

| राशि     | मेष  | तृप     | मिधुन | कर्क | सिंह  | कन्या |
|----------|------|---------|-------|------|-------|-------|
| १० अंश   | 9    | 2       | 3     | 8    | X     | Ę     |
| २० अंश   | X    | Ę       | U     | c    | 9     | 90    |
| ३० श्रंश | 9    | 90      | 99    | 92   | 9     | 2     |
| ' राशि   | तुला | वृश्चिक | धनु   | मकर  | कुम्भ | मीन   |
| १० अंश   | · ·  | 6       | 9     | 90   | 99_   | 92    |
| २० ग्रंश | 99   | 92      | 9     | २    | 3     | 8     |
| ३० श्रंश | 3    | 8       | x     | 3    | હ     | 6     |

#### मतान्तर से होरा के स्वामी-

केचिन्तु होरां प्रथमां भपस्य चाञ्छन्ति लाभाविपतेर्द्धितीयाम् । द्रेष्काणसंश्रामपि वर्णयन्ति स्वद्वादशैकादशराशिपानाम् ॥१२॥ किसी भाचार्यं का मत है कि प्रथम होरेश उस राशि के स्वामी और द्वितीय

किसी आचार्य का मत है कि प्रथम हरिश उस राशि के स्वामी और द्वितीय होरेश उस राशि से ग्यारहवीं राशि के स्वामी होते हैं। जैसे मेप राशि में पहला होरा मेप के स्वामी मङ्गल की और द्वितीय होरा मेप से ग्यारहवीं राशि कुरभ के स्वामी शनि की होती है। इसी प्रकार चुपादि राशियों में जानना॥ तथा पहला द्रेष्काण का स्वामी उस राशि के स्वामी, दूसरा द्रेष्काण का स्वामी उससे बारहवीं राशि के स्वामी और तीसरा द्रेष्काण का स्वामी उससे क्यारहवीं राशि के स्वामी होते हैं। जैसे मेप राशि में प्रथम द्रेष्काणेश मेप के स्वामी मङ्गल, द्वितीय द्रेष्काणेश मेप से बारहवीं राशि मीन के स्वामी गुरु, तृतीय द्रेष्काणेश मेप से क्यारहवीं राशि मीन के स्वामी गुरु, तृतीय द्रेष्काणेश मेप से क्यारहवीं राशि कुम्म के स्वामी शनि होते हैं। एवं वृपादि राशियों में जानना।

#### मतान्तर से होरा चक-

| राशि     | मेष  | वृष     | मिथुन | कर्क | सिंह         | कन्या |
|----------|------|---------|-------|------|--------------|-------|
| १५ छंश   | 9    | 3       | ३     | 8    | ¥            | Ę     |
| ३० ग्रंश | 99   | 92      | 9     | 2    | ą            | 8     |
| राशि     | तुला | वृश्चिक | धनु   | यकर  | <b>कुम्भ</b> | मीन   |
| १५ ग्रंश | v    | 6       | 9     | 90   | 99           | 92    |
| ३० छांश  | ¥    | ξ       | v     | 6    | 9            | 90    |

## मतान्तर से ट्रेप्काण चक-

| राशि     | मेप  | वृष        | मिथुन | कर्क | सिंह  | कन्या |  |  |  |  |
|----------|------|------------|-------|------|-------|-------|--|--|--|--|
| १० ग्रंश | 9    | २          | 3     | 8    | X     | Ę     |  |  |  |  |
| २० ग्रंश | 92   | 9          | 2     | 3    | 8     | X     |  |  |  |  |
| ३० श्रंश | 99   | .93        | 9     | 3    | ३     | 8     |  |  |  |  |
| राशि     | तुला | वृश्चिक    | धनु   | मकर  | कुम्भ | मीन   |  |  |  |  |
| १० ग्रंश | v    | 6          | 9     | 90   | 99    | 92    |  |  |  |  |
| २० ग्रंश | ξ    | <b>9</b> . | c     | 9    | 90    | 99    |  |  |  |  |
| ३० ग्रंश | ¥    | Ę          | 0     | 6    | 9     | 90    |  |  |  |  |

### प्रहों के उच्च और नीच-

श्रजनृषभम्गाङ्गनाङ्गलीरा भषवणिजो च दिवाकरादितुङ्गाः । द्राशिष्यमनुयुक्तिथीन्द्रियांशैस्त्रिनवक्षिधातिभिश्च तेऽस्तनीवाः॥१३॥ मेप, वृष, मकर, क्रन्या, कर्क, मीन, तुला इन राशियों में क्रम से दश, तीन

5

अट्ठाइस, पन्द्रह, पाँच, सत्ताइस, वीस अंश पर्यन्त सूर्यादि ग्रहों के उच स्थान हैं। तथा इन राशियों से सप्तम राशियों में उक्त अंश पर्यन्त नीच स्थान हैं। जैसे रिव के मेप में दश अंश पर्यन्त उच्च, मेप से सप्तम (तुला) में दश अंश पर्यन्त नीच है। चन्द्रमा के हुप में तीन अंश पर्यन्त उच्च, हुप से सप्तम (बृक्षिक) में तीन अंश पर्यन्त नीच है, मङ्गल के मकर में अट्ठाइस अंश पर्यन्त उच्च, मकर से सप्तम (कर्क) में अट्ठाइस अंश पर्यन्त नीच है, बुध के कन्या में पन्द्रह अंश पर्यन्त उच्च, कन्या से सप्तम (मीन) में पन्द्रह अंश पर्यन्त नीच है।

बृहस्पित के कर्क में पाँच अंश पर्यन्त उच्च और कर्क से सप्तम (मकर) में पाँच अंश पर्यन्त नीच है, शुक्र के मीन में सत्ताइस अंश पर्यन्त उच्च और मीन से सप्तम (कन्या) में सत्ताइस अंश पर्यन्त नीच है, शनि के तुला में बीस अंश पर्यन्त उच्च और तुला से सप्तम (मेष) में बीस अंश पर्यन्त नीच है ॥ १३ ॥

## ग्रहों के उच श्रीर नीच चक-

|     | प्रह    | र्वि   | चन्द्रमा   | मङ्गल | बुध   | बृहस्पति   | शुक   | शनि  |
|-----|---------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|------|
| उच  | राशि    | मेव    | <b>बृष</b> | मकर   | कन्या | कर्क       | मीन   | तुला |
|     | श्रंश   | 90     | 3,         | २८    | 94    | <u>, x</u> | २७    | २०   |
| नीच | राशि    | तुला ! | वृक्षिक    | कर्क  | मीन   | यकर        | कन्या | मेव  |
|     | श्रंश : | 90     | ₹          | २८    | 94    | ¥          | र७    | २०   |

वर्गोत्तम नवमांश और सूर्यादि ग्रहों के त्रिकोण— वर्गोत्तमाश्चरगृहादिषु पूर्वमध्य-पर्यन्तगाः श्चभफला नवभागसंक्षाः । सिंहो नृषः प्रथमषष्टदयाङ्गतौलि-कुम्मास्त्रिकोणभवनानि भवन्ति सूर्यात् ॥ १४ ॥

चरादि राशियों में पूर्व, मध्य और अन्यके नवमांश वर्गोत्तम संज्ञक हैं। अर्थात् मेप, कर्क, तुला मकर इन राशियों के पहला नवमांश, वृप, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ इन राशिमों के पाँचवां नवांश तथा मिथुन, कन्या, धन और मीन इन राशियों के नववां नवांश वर्गोत्तम संज्ञक है। इनमें स्थित ग्रह जातक को श्चम फल देता है।

सूर्यादि यहीं के कम से सिंह, वृप, मेप, कन्या, धन, तुला और कुम्भ सूल-त्रिकोण है। जैसे सूर्य का सिंह, चन्द्रमा का वृप, मङ्गल का मेप, वुध का कन्या, बृहस्पति का धन, युक्त का तुला और शनि का कुम्भ मूलत्रिकोण है।। १४॥

#### घर्गोत्तम-नवांश-चक-

| राशि            | मेघ        | कर्क   | तुला           | मकर   |
|-----------------|------------|--------|----------------|-------|
| वर्गोत्तम नवांश | ٩          | 9      | 9              | 9     |
| राशि            | <b>बृष</b> | सिंह   | <b>बृश्चिक</b> | कुम्भ |
| वर्गोत्तम नवांश | ¥          | ¥      | ¥              | X     |
| राशि            | मिथुन      | कंन्या | धनु            | मीन   |
| चर्गोत्तम नवांश | 9          | 9      | 9              | 9     |

## सुर्यादिष्रहों के त्रिकोण चक-

| प्रह        | प्रह रवि चन्द्रमा मङ्गल बुध |     |     | बृहस्पति | शुक   | शनैश्वर |       |
|-------------|-----------------------------|-----|-----|----------|-------|---------|-------|
| मूल त्रिकोण | सिंह                        | रूप | मेप | कन्या    | धनु ' | नुला    | कुम्भ |

लग्नादि द्वादशभावों की और उपचय, अपचय की संज्ञा-

होरादयस्तनु कुटुम्यसहोत्थयन्धुपुत्रारिपत्तिप्ररणानि गुभास्पदायाः । रिष्फाष्यमित्युपचयान्यरिकर्मनाभदुश्चिक्यसञ्ज्ञितगृहाणि न नित्यमेके॥

लझादि द्वादश भावों के कम से तनु, कुटुम्ब, सहोत्थ, बन्धु, पुत्र, अरि, पित्र, मरण, शुभ, आस्पद, आय और रिष्फ संज्ञा हैं। जैसे लझ की तनु, द्वितीय भाव की कुटुम्ब, तृतीय भाव की सहोत्थ, चतुर्थ भाव की बन्धु, पञ्चम भाव की पुत्र, पष्ट भाव की अरि, सप्तम भाव की पत्नी, अष्टम भाव की मरण, नवम भाव की शुभ, दशम भाव की आस्पद, प्कादश भाव(की आय और द्वादश भाव की रिष्फ संज्ञाएँ हैं।

पष्ट, दशम, एकादश और तृतीय भावों की उपचय संज्ञा है, यह उपचय संज्ञा कित्य नहीं है, अर्थात् अनित्य है उनका यह अभिशाय है कि अगर उक्त भाव पापप्रह या अपने स्वामी के शत्रु से युत दृष्ट हों तो उनकी उपचय संज्ञा नहीं रहती है और उपचय के अतिरिक्त भाव (प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पज्जम, ससम, अष्टम, नवम, द्वादश) की अपचय संज्ञा है॥ १५॥

उपचय के प्रहण में गुर्गादि का वाक्य-

अथोपचयसंज्ञा स्यात्त्रिलाभरिपुकर्मणाम्। न चेद्भवन्ति दृष्टास्ते पापस्वस्वामिशत्रुभिः॥

उपचयापचय के विषय में यवनेश्वर-

पष्ठं तृतीयं दशमञ्ज राशिमेकादशं चोपचयर्जमाहुः। होरागृहस्थानशशाङ्कमेभ्यः शेषाणि चैम्योऽपचयात्मकानि॥

# इसका प्रयोजन कहते हैं-

# उपचयगृहमित्रस्वोच्याः पुष्टमिष्टं स्वपचयगृहनीचारातिगैर्नेष्टसंपत्।

#### भावों की संज्ञा जानने के चक-

| भाव    | प्रथम | द्वितीय | तृतीय  | चतुर्थ   | पश्चम | षष्ठ   |
|--------|-------|---------|--------|----------|-------|--------|
| संज्ञा | तनु   | कुटुम्ब | सहोत्थ | वन्धु    | पुत्र | श्रार  |
| भाव    | सप्तम | श्रष्टम | नवम    | दशम      | एकादश | द्वादश |
| संज्ञा | पत्नी | मरण     | शुभ    | ग्रास्पद | श्राय | रिष्फ  |

#### उपचयापचय जानने के चक-

| उपचय गृह | 3 | Ę | 90 | 99 | × | × | × | ×  |
|----------|---|---|----|----|---|---|---|----|
| अपचय गृह | 9 | 2 | 8  | X  | v | 6 | 9 | 92 |

#### द्वादश भावों के संज्ञान्तर-

करुपस्वविक्रमगृहप्रतिभाच्नतानि चित्तोत्थरन्ध्रगुरुमानभवव्ययानि । सामाचतुर्थनिधने चतुरस्रसंत्र चुनं च सप्तमगृहं द्शमं स्नमाज्ञा ॥१६॥

लझादि द्वादश भावों को कम से कहप, स्व, विक्रम, गृह, प्रतिभा, इत, चित्तोत्थ, रन्ध्र, गुरु, मान, भव और व्यय संज्ञाएँ हैं। जैसे लझ की कहप, द्वितीय की स्व, वृतीय की विक्रम, चतुर्थ की गृह, पञ्चमकी प्रतिभा, पष्ट की चत, सप्तमकी चित्तोत्थ, अष्टम की रन्ध्र, नवम की गुरु, दशम की मान, एकादश की भव और द्वादश की क्यय संज्ञाएँ है।

छप्न से चतुर्ध भाव और अष्टम भाव की चतुरस्न संज्ञाएँ है। सप्तम भाव की खुन संज्ञा है तथा दशम भाव की ख और आज्ञा ये दो नाम हैं॥ १६॥

### भावों के नामान्तर चक-

| भाव    | प्रथम     | द्वितीय        | नृतीय  | चतुर्थ | पश्चम   | पष्ठ   |
|--------|-----------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| संज्ञा | क्रहप     | <del></del> हर | विक्रम | गृह    | प्रतिभा | क्षत   |
| भाद    | सप्तम     | अष्टम          | नवम    | दशम    | एकादश   | द्वादश |
| संहा   | चित्तोत्य | रन्ध्र         | गुरु   | मान    | भव      | व्यय   |

# चत्रसादि संज्ञा चक-

| 1 | भाव    | चतुर्थ | च्रप्टम | सप्तम       | दश | म        |
|---|--------|--------|---------|-------------|----|----------|
| 1 | संज्ञा | चतु    | रस      | <u>चू</u> न | ख  | श्राज्ञा |

कण्टकादि संज्ञा-

सप्तमलग्रचतुर्थस्रभानाम्। कण्टककेन्द्रचतुष्ट्यसंज्ञाः तेषु यथाभिहितेषु वलाख्याः कीटनराम्बुचराः पदावश्च ॥१७॥

सप्तम, लग्न, चतुर्थ और दशम इन भावों की कण्टक, केन्द्र और चतुष्टय संज्ञाएँ हैं। इनमें क्रमसे कीट, मनुष्य, जलचर और पशुराशि बलवान् होती है। जैसे कीट राशि (वृश्चिक, मीन और कर्क) सप्तम में, मनुष्य राशि (मिथुन, क्रन्या, तुला और धन का पूर्वार्ध) लग्न में बलवान होती हैं। जलचर राशि (कर्क, मान और मकरका उत्तरार्ध) चतुर्थ में बलवान होती हैं। चतुष्पद राग्नि (मेप, सिंह, वृप, धन का उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध) दशम स्थान में बलवान् होती हैं ॥ १७ ॥ पणफरादि संज्ञा—

केन्द्रात्परं पणकरं परतश्च सर्वमापोक्किमं हिवुकमम्बु सुखञ्च वेशम। जामित्रमस्तभवनं सुतभं त्रिकोणं सेपूरणं दशममत्र च कृतं विद्यात्॥

केन्द्र स्थान (१,४,७,१०) से ऊपर द्वितीय, पञ्चम, अष्टम और एकादश भावों की पणफर संज्ञा हैं। पणफर से ऊपर तृतीय, पष्ट, नवम और द्वादश भावों की आपोक्किम संज्ञा है। चतुर्थ भावकी हिबुक, अम्बु, सुख और वेश्म संज्ञाएँ हैं। जामित्र, अस्त सप्तम भाव की संज्ञाएँ हैं। पञ्चम भाव की त्रिकीण संज्ञा है। मेपूरण और कर्म दशम भाव की संज्ञाएँ हैं॥ १८॥

|    | भ | व |    | संज्ञा        |         |         |
|----|---|---|----|---------------|---------|---------|
| 9  | 8 | o | 90 | कण्टक         | केन्द्र | चतुष्टय |
| ર  | × | 6 | 99 | पणफर          | ×       | ×       |
| ₹  | Ę | 9 | 92 | त्र्यापोक्किम | ×       | ×       |
| 8  | × | × | ×  | हिंचुक        | ग्रम्बु | सुख     |
| v  | × | × | ×  | जामित्र       | ×       | ×       |
| X  | × | × | ×′ | त्रिकोण       | ×       | ×       |
| 90 | × | × | ×  | मेत्रूरण      | कर्म    | ×       |

#### राशियों के वलवोधक चक-

|         |      | राशि          |              |           | वली स्थान |
|---------|------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| युश्चिक | ×    | ×             | ×            | ×         | सप्तम     |
| मिथुन   | तुला | कन्या         | कुम्भ        | धन का पू॰ | लम        |
| कर्क    | मीन  | मकर का परार्ध | ×            | ×         | चतुर्थ    |
| मेष     | वृष  | सिंह          | धन का परार्घ | ×         | दशम       |

#### लप्तादि राशियों के बल-

होरा स्वामिगुरु इवीजितयुता नान्येश्च वीट्योत्कटा केन्द्रस्था द्विपदादयोऽहि निशिच प्राप्ते च सन्ध्याद्वये। पूर्वार्द्धे विषयादयः कृतगुणा मानं प्रतीपं च तद्-दुश्चिक्यं सहजं तपश्च नवमं ज्याद्यं त्रिकोणं च तत्॥१६॥

अगर लग्न अपने स्वामी, बृहस्पित और बुध से दृष्ट, युत हो तथा अन्य अहीं से दृष्ट, युत न हो तो बली होता है। अगर लग्न केवल अन्ययहों से दृष्ट, युक्त हो तो हीन बली होता है तथा उक्त और अनुक्त दोनों यहां से दृष्ट, युत हो तो मध्यवली होता है।

यहाँ पर वादरायण-

जीवस्वनाथशशिजैर्युतदृष्टा वलवती होरा । शेपैर्वलहीना स्यादेवं भिन्नैस्तु मध्यवला ॥ वलहीना यदि सर्वेर्न वीचिता नैव युक्ता ।

केन्द्र (१,४,७,१०) में स्थित सब राशियाँ बलवती होती हैं। पणफर (२,५,८,११) में मध्यवली और आपोक्किम (३,६,९,१२) में हीनबली होती हैं।

यहाँ पर भी वादरायण-

केन्द्रस्थातिवलाः स्युर्मध्यवला पणफराश्रिता ज्ञेयाः । आपोक्किमगाः सर्वे हीनवला राशयः कथिताः॥

हिपदादि राशियाँ (द्विपद, चतुष्पद, कीट) क्रम से दिन, रात और दोनों सन्ध्याओं में बली होती हैं।

जैसे द्विपद राशियाँ ( मिथुन, तुला, कन्या, कुम्म और धन का पूर्वार्ध ) दिन में बली होती हैं। चतुप्पद राशियाँ ( मेप, वृष, सिंह, मकर का पूर्वार्ध और धन का परार्ध ) रात्रि में वली होती हैं और कीट राशियाँ ( वृश्चिक, मीन, कर्क और मकरका परार्ध ) दोनों सन्ध्याओं (प्रातः सन्ध्या, सायं सन्ध्या) में बली होती हैं।

#### यहाँ पर देवकीर्ति का वचन-

मिथुनतुलकुम्भकन्या दिवावला धन्विनश्च पूर्वार्धम्। अजवृपसिंहा रात्री मृगहययोः पूर्वपश्चार्दे॥ वृश्चिकमीनकुलीरा मकरान्त्यार्द्वे च सन्ध्यायाम्।

पाँच आदि अङ्कों (५, ६, ७, ८, ९, १०) को चार से गुणा करने से (२०, २४, २८, ३२, ३६, ४०) कम से मेप से कन्या पर्यन्त छै शाशियों के मान होते हैं। उनके उलटा (४०, ३६, ३२, २८, २४, २०) तुला से मीन पर्यन्त छै राशियों के मान होते हैं। जसे मेप का मान २०, वृप का २४, मिधुन का २८, कर्क का ३२, सिंह का ३६ और कन्या का ४०, तुला का ४०, वृश्चिक का ३६, धनु का ३२, मकर का २८, कुम्भ का २४ और मीन का २० मान होता है।

#### यहाँ पर सत्याचार्य-

चतुरुत्तरोत्तराः स्युर्विशतिभागा भवन्ति मेपाद्ये। मानमिहार्द्वे पूर्वे मीनाद्ये चोटकमाद्दें।

तीसरे स्थान को दुश्चिन्य कहते हैं। नवम स्थान को तप, त्रित्रिकोण और त्रिकोण भी कहते हैं।

# केन्द्रादिकों में वल जानने के लिये चक-

|   | स्थ | वल       |    |         |
|---|-----|----------|----|---------|
| 9 | 8   | पूर्ण वल |    |         |
| २ | X   | 6        | 99 | मध्य वल |
| 3 | Ę   | 9        | 92 | निर्वल  |

# लग्नों के वल जानने के लिये चक-

| मिधुन   | कन्या | तुला | कुम्भ         | धनु का पू॰ | द्दिनवली,      |
|---------|-------|------|---------------|------------|----------------|
| मेप     | त्रुष | सिंह | धनु का प०     | मकर का पू० | रात्रिवली,     |
| वृश्चिक | मीन   | कर्क | मकर का परार्घ | ×          | सन्ध्याद्वयवली |

### राशियों के मान जानने के लिए चक्र-

| राशि | मेब  | तृष     | मिथुन      | कर्क | सिंह  | कन्या |
|------|------|---------|------------|------|-------|-------|
| मान  | २०   | २४      | 36         | ३२   | ३६    | 80    |
| राशि | तुला | गृश्चिक | धनु        | मकर  | कुम्भ | मीन   |
| मान  | 80   | ₹       | <b>₹</b> ₹ | २८   | २४    | २०    |

## मेषादि द्वादश राशियों के वर्ण

रक्तः श्वेतः ग्रुकतनुनिभः पाटलो धूम्रपाण्डु -श्चित्रः कृष्णः कनकसदशः पिङ्गलः कर्तुरश्च । वश्चः स्वच्छः प्रथमभवनाचेषु वर्णाः प्लवत्वं स्वाम्याशाख्यं दिनकरयुताद्वाद् द्वितोयं च वेशिः ॥ २० ॥

. इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहजातके राशिशमेदाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

मेपादि राशियों के कम से लाल, रवेत, हरा, थोड़ा लाल, थोड़ा रवेत, अनेक वर्ण, काला, सुवर्णसदश, योला, चितकवरा, नकुल के सदश, मछलों के सदश वर्ण हैं। अर्थात् मेप का वर्ण लाल, वृष का रवेत, मिथुन का हरा, कर्क का थोडा लाल, सिंहका थोड़ा रवेत, कन्या का अनेक वर्ण, तुला का काला, वृश्चिक का सुवर्ण के सदश, धनु का पोला, मकर का चितकवरा, कुम्म का नकुल के सदश और मीन का मछली के सदश वर्ण है।

तथा जिस राशि के स्वामी की जो दिशा है वह उस राशि की प्लव (नीची) होती है। जैसे मेप और वृश्विक के स्वामी मङ्गल है, उस की दिशा दिल्ण है अतः मेप और वृश्विक का दिल्ला पलव हुआ, वृष और तुला का स्वामी शुक्र है उसकी दिशा अग्निकोण है, अतः वृष और तुला का अग्निकोण प्लव हुआ। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है उसकी दिशा उत्तर है, अतः मिथुन और कन्या का उत्तर प्लव हुआ। कर्क का स्वामी चन्द्रमा है, उसकी दिशा वायव्य है, अतः कर्क का प्लव वायव्य हुआ। धन और मीन का स्वामी वृहस्पति है, इसकी दिशा ईशानकोण है, अतः धनु और मीन का ईशान कोण प्लव हुआ। मकर और कुम्म का स्वामी शनि है, शनि की दिशा पश्चिम है, अतः मकर और कुम्म का प्लव पश्चिम हुआ। सिंह का स्वामी सूर्य है उसकी दिशा पूरव है अतः सिंह का प्लव पूरव हुआ।

# राशियों के वर्ण जानने के लिये चक-

| राशि | मेष  | हुष                | मिधुन | कर्क      | सिंह        | कन्या       |
|------|------|--------------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| वर्ण | लाल  | श्वेत              | हरा   | थोड़ा लाल | थोड़ा हेत   | ग्रनेक वर्ण |
| राशि | तुला | गृक्षिक            | धनु   | मकर       | कुम्भ       | मीन         |
| वर्ण | काला | <b>युवर्ण सह</b> श | पीला  | चितकवरा   | नकुछ के सदश | मछली के सदश |

### राशियों के प्रच दिशा जानने के लिये चक-

| राशि   | मेप     | त्रुप  | मिशुन | कर्क     | धनु      | मकर    | सिंह  |
|--------|---------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|
| राशि   | वृश्चिक | तुला   | कन्या | ×        | मान      | कुम्भ  | ×     |
| राशीश  | मङ्गल   | शुक    | बुध   | चन्द्रमा | बृहस्पति | शनि    | सूर्य |
| सवदि ० | दक्षिण  | अभिकोण | उत्तर | वायव्य   | र्दशान   | पश्चिम | पूर्व |

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां राशिप्रभेदाध्यायः प्रथमः।

# ——∞0\\\0\%0

## अथ ग्रह भेदाध्यायो द्वितीयः। कालपुरुष के आत्मादि विभाग—

कालात्मा दिनकुन्मनश्च हिमगुः सत्त्वं कुजो हो वचो जीवो ज्ञानसुखे सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः। राजानौ रविशोतग् चितिसुतो नेता कुमारो वुधः

स्रिद्तितवपृजितस्य सन्दिवः प्रेष्यः सहस्रांशुजः॥ १॥ काल स्वरूप पुरुष की सूर्य आत्मा, चन्द्रमा मन, मङ्गल वल, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान और सुल, शुक्र मदन (कन्दपं) और शनि दुःख है।

सूर्य और चन्द्रमा राजा, बुध राजकुमार, मङ्गळ सेनापति, गुरु और शुक्र मन्त्री

और शनि प्रेप्य ( भृत्य ) है।

इसका प्रयोजन सारावली में-

आत्मादयो गगनगैर्विष्टिभिर्वछवत्तराः । दुर्वछैर्दुर्वछा ज्ञेषा विपरीतः श्रनिः स्मृतः ॥ जन्मकाल में सूर्व आदि ग्रहों के वलवान् होने से आत्मा आदि बलवान् होते हैं । अगर सूर्यादि ग्रह दुर्वल हों तो आत्मा आदि दुर्वल समझना । इनमें शनि का फल विपरीत समझना, अर्थात् शनि जितनावली हो उतना ही अश्वभ फल देता है।

तथा जितना ही दुर्बल हो उतना ही शुभ फल देता है। ताल्पर्य यह है कि पुरुष का शनि दुःख है, अतः उसके वली होने से दुःख भी वली होगा और उसके निर्वल होने से दुःख भी निर्वल होगा यह समझना चाहिए ॥ १ ॥

ग्रहों के पर्याय-

हेलिस्सूर्यश्चन्द्रमाश्शीतरशिमहेंग्ना विज्ञो वोधनश्चेन्दुपुत्रः । श्रारो वकः कृरदक् चावनेयः कोणो मन्दः सूर्यपुत्रोऽसितश्च ॥२॥ जीचोङ्गिरास्युरगुरुर्वेचसाम्पतीज्यौ शुक्रो भृगुर्भृगुसुतस्सितश्रास्कुजि<mark>च</mark> राहुस्तमोगुरसुरश्च शिखी च केतुः पर्यायमन्यमुपलभ्य बदे च लोकात्

सूर्य की संज्ञा हेलि, चन्द्रमा की शीतरिम, बुध की हेम्ना, वित्, ज्ञ और बोधन, मुक्क की आर, वक्र, क्रूरहक्, आवनेय और शनिकी कोण, मन्द और असित

ये संज्ञाएँ हैं।

बृहस्पति की जीव, अङ्गरा, सुरगुरु, वचसांपति और इज्य संज्ञाएँहैं। शुक्र की भृगु, भृगुसुत, सित और आस्फुजित् संज्ञाएँ है, राहुकी तम, अगु और असुर संज्ञाएँ हैं। केतु की शिखी संज्ञा है। तथा दूसरी संज्ञा छोक में प्रसिद्धि और अन्य प्रन्थों से जानना चाहिए।

प्रसङ्गवश अन्यजातकोक्त सूर्यादि प्रहोंके पर्याय—

सूर्यो हेलिर्भानुमान् दीप्तरिमश्रण्डांशुः स्याद्वास्करोऽहस्करश्च । अञ्जःसोमश्चन्द्रमाःशीतरिसःशीतांशुः स्याद् ग्लीमृंगाङ्कः कलेशः ॥ आरो वक्रश्चावनेयः कुजः स्याङ्गीमः कृरो लोहिताङ्गोऽथ पापी। विज्ञः सौम्यो वोधनश्चन्द्रपुत्रश्चान्द्रिः शान्तः श्यामगात्रोऽतिदीर्घः ॥ देवगुरुः प्रशान्तो वाचांपतीज्यत्रिदिवेशवन्द्याः। जीवोऽङ्गिरा भूगुशनी भार्गवसूनवोऽच्छः काणः कविदेंत्यगुरुः छायात्मजः पङ्गयमार्कपुत्राः कोणोऽसितः सौरिशनी च नीलः। कपिलाचदीधौँ तमोऽसुरश्चेत्यगुसैँहिकेयौ॥ करः कृशाङ्गः राहुस्तु स्वर्मानु-विश्वन्तुदः स्यात् केतुः शिखी स्याद् ध्वजनामधेयः।

हेलि, भानुमान्, दीसरशिम, चण्डांशु, भास्कर और अहस्कर ये सूर्य के नाम हैं। अब्ज, सोम, शीतरिंम, शीतांशु, ग्ली, मृगाङ्क और कलेश ये चन्द्रमा के नाम हैं। आर,वक,आवनेय,कुज, भीम,कूर, छोहिताङ्ग, पापीऔर क्रूरहक्ये मङ्गछके नाम हैं।

वित्, ज्ञ, सौम्य, बोधन, चन्द्रपुत्र, चान्द्रि, शान्त, श्यामगात्र, और अतिदीर्घ ये बुध के नाम हैं।

जीव, अङ्गिरा, देवगुरु, प्रशान्त, वाचस्पति, इज्य और त्रिदिवेशवन्द्य ये बृहस्पति के नाम हैं।

भूगु, उज्ञना, भार्गवसृनु, अच्छ, काण, कवि, दैत्यगुरु, सित और (आस्फुजित्)

ये शुक्र के नाम हैं।

छायात्मज, पञ्ज, यम, अर्कपुत्र, कोण, असित, सौरि, नील और (मन्द) ये शनि के नाम हैं।

करूर, कृशाङ्ग, कपिलाच, दीर्घ, तम, असुर, अगु, सेंहिकेय; स्वर्भानु, विधुन्तुद, और (ग्रह) ये राहु के नाम हैं।

शिखी और ध्वज ये केतु के नाम हैं।

ब्रहों के अङ्गरेजी आदि भाषाओं में नाम-

| हिन्दी   | ्रश्चंगरेजी                         | फारसी      |
|----------|-------------------------------------|------------|
| सूर्य    | San                                 | शम्स आफताव |
| चन्द्रमा | Moon                                | कमर        |
| मङ्गल    | Mars                                | मिरींख     |
| बुध      | Mercury                             | उतारद्     |
| बृहस्पति | Jumpiter                            | मुस्तदी    |
| शुक      | Vemus                               | जुलही      |
| शनि      | Santurn                             | जुहल्      |
| राह्य    | Dragan's head or the ascending nade | रास        |
| केत्     | Dragan's tail or the ascending nade | जनव        |

यहां के वर्ण-

रक्तश्यामो भारकरो गौर इन्दुर्नात्युचाङ्गो रक्तगौरश्च वकः। दूर्वाश्यामो ज्ञो गुरुगौरगात्रश्श्यामश्चको भास्करिः छण्णदेवः॥४॥

सूर्य का रक्तरमाम (पाटली पुष्प के समान), चन्द्रमा का गौर, मङ्गल का छोटा शरीर और रक्त गौर (कमल के सदश), बुध दूर्वादल के सदश रयाम, बृहस्पित का गौर, शुक्र का थोड़ा काला और शिन का काला वर्ण है। इसका प्रयोजन यह है कि जन्मकाल में सब ग्रहों से ज्यादा जो ग्रह बलवान् हो उसके समान वर्ण कहना॥

| प्रह | सूर्य     | चन्द्रमा | मङ्गल   | बुध      | <b>बृहस्पति</b> | शुक        | शनि  |
|------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|------------|------|
| वर्ण | रक्तश्याम | गौर      | रक्तगौर | दुर्वादल | गौर             | थोड़ा काला | काला |

वर्णं स्वामी आदि का ज्ञान— वर्णोस्ताम्रसितातिरकहरितव्यापीतिचत्रासिता चह्नथम्ब्यानिजकेशवेन्द्रशिचकाः सूर्योदिनाथाः क्रमात् । प्रागाचा रविशुक्रलोहिततमःसोरेन्द्रवित्सूरयः ज्ञीणेन्द्रकमहीसुतार्कतनयाः पापा बुधस्तैर्युतः ॥ ४॥

सूर्यं लाल वर्ण का, चन्द्रमा श्वेत वर्ण का, मङ्गल अति लाल वर्ण का, बुध हरे वर्ण का, बृहस्पति पीत वर्ण का, शुक्र अनेक मिले हुए वर्णका और शनि कृष्ण वर्ण का स्वामी है।

सूर्य का स्वामी अग्नि, चन्द्रमा का जल, मङ्गल का कार्तिकेय, बुध का विष्णु, बृहस्पति का इन्द्र, शुक्र की इन्द्राणी और शनि का ब्रह्मा स्वामी है। इसका प्रयोजन यह है कि ग्रहों के पूजा में ग्रहों के स्वामी उक्त देवताओं की पूजा करनी चाहिए।

यहाँ पर यवनेश्वर— देवा ग्रहाणां जळविद्विविष्णुप्रजापतिस्कन्दमहेन्द्रदेवी । चन्द्रार्कचान्द्रथर्कजभौमजीवशुकाश्च यज्ञेषु यजेत शश्वत् ॥)

इसका प्रयोजन यह है—िक प्रश्नकाल में बलवान् ग्रह के देवता का नाम के पर्याय में चोर का नाम कहना चाहिए। तथा जिस दिशा में यात्रा करना हो उस दिशा का जो ग्रह उसका जो देवता उनकी पूजा करके यात्रा करनी चाहिए।

#### सारावली में-

ताम्रसितरक्तहरितक-पीतविचित्रासिता इनादीनाम् । पावकजलप्रहकेशव-शक्तशचीवेधसः पतयः ॥ पूर्वादिप्रहदेवांस्तन्मन्त्रेः समभिप्र्य तामाशाम्। कनकगजवाहनादीन्प्राप्नोति नृपोऽरितः शीघ्रम्॥

पूरव आदि दिशाओं के क्रम से रिव, शुक्र, मङ्गल, रादु, शनैश्वर, चन्द्रमा, बुध और बृहस्पति स्वामी होते हैं। जैसे पूरव का रिव, अग्नि कोण का शुक्र, दिश्चण का मङ्गल, नैर्ऋत्य कोण का राहु, पश्चिम का शिन, वायव्य कोण का चन्द्रमा, उत्तर का बुध और ईशान कोण का बृहस्पति स्वामी है।

इसका प्रयोजन—जन्मकाल में केन्द्रस्थ प्रहों में वलवान् प्रह का जो दिशा हो उसी दिशा में सूतिका के गृह का द्वार कहना चाहिए। जिस वस्तु को कोई चुराकर ले जाय अथवा नष्ट हो जाय उस काल में वा उसके प्रश्न काल में जो प्रह केन्द्र स्थित प्रहों में बलवान् हो उसकी दिशा में चोर आदि का गमन कहना चाहिए। चीण चन्द्रमा, सूर्य, मङ्गल, शनैश्वर और इनसे युत बुध पापप्रह हैं। यवनेश्वर चन्द्रमा को पापप्रह नहीं कहते हैं।

#### उनका वचन-

मासे तु शुक्कप्रतिपत्प्रवृत्तेराचे शशी मध्यवद्धो दशाहै। श्रेष्ठो द्वितीयेऽत्पवलस्तृतीये सौम्येस्तु दृष्टो बटवान् सदैव॥ क्रूरप्रहोऽर्कः कुजसूर्यजो च पापौ शुभाः शुक्रशशांकजीवाः। सौम्यस्तु सौम्यो व्यतिमिश्रितोऽन्येर्व गैस्तु तुत्त्यप्रकृतत्वमित्थम्॥

#### पापग्रह और शुभग्रह कहने का प्रयोजन-

जिसके जन्मकाल में पापग्रह सब ग्रहों में बलवान् हो तो उसका स्वभाव पापात्मक और शुभग्रह सबसे बलवान् हो तो उसका स्वभाव सौम्य होता है ॥५॥

## वर्णादिकों के स्वामी-

| वर्ण   | लाल   | श्वेत    | श्रतिलाल | हरा    | पीत               | श्रमेक वर्ण | काला   | ×            |
|--------|-------|----------|----------|--------|-------------------|-------------|--------|--------------|
| स्वामी | सूर्य | चन्द्रमा | मङ्गल    | वुध    | वृहस्पति          | शुक         | शनि    | ×            |
| प्रह   | सृर्य | चन्द्रमा | मङ्गल    | बुध    | <b>ट्ट</b> हस्पति | शुक         | शनि    | ×            |
| स्वामी | श्रमि | जल       | कातिकेय  | विष्णु | इन्द्र            | इन्द्राणी   | ब्रह्म | ×            |
| दिशा   | पूर्व | श्रमिकोण | दक्षिण   | नैऋत्य | पश्चिम            | वायव्य      | उत्तर  | ईशान         |
| स्वासी | स्यं  | शुक      | मङ्गल.   | राहु   | शनि               | चन्द्रमा    | बुध    | <b>बृह</b> ० |

#### ग्रहों कें नपुंसकादि संज्ञा-

वुधसूर्य सुतौ नपुंसकारयो शशिशको युवती नराश्च शेषाः। शिखिश्खपयोमरुहणानां चशिनो भूमिसुताद्यः क्रमेण ॥६॥ बुध, शनि नपुंसक, शुक्र, चन्द्रमा पुरुष, शेष ग्रह (सूर्य, मङ्गल, बृहस्पति) स्रीसंज्ञक ग्रह हैं।

मङ्गल आदि पाँच ग्रह अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु इन पाँच तस्वों के स्वामी हैं। जैसे मङ्गल अग्नितस्व का, बुध पृथ्वीतस्वका, बृहस्पति आकाशतस्व का, शुक्र जलतस्व का, शनि वायुतस्व का स्वामी है।

प्रयोजन-प्रह अपने २ दशाओं में महाभूत कृत छाया को प्रकाशित करते हैं॥६॥

# प्रहों के पृष्पादि जानने के लिये चक-

| पुरुष    | सूर्य   | वृहस्पति   | मङ्गल           | ×   | ×    |
|----------|---------|------------|-----------------|-----|------|
| स्रो     | शुक     | चन्द्रमा   | ×               | ×   | ×    |
| नपुंसक   | बुध     | शनैश्वर    | ×               | ×   | ×    |
| पश्चतत्व | श्रप्ति | पृथिवी     | স্থাকাश         | जल  | वायु |
| स्वामी   | मङ्गल   | <b>बुब</b> | <b>बृहस्पति</b> | शुक | शनि  |

ब्राह्मण आदि वणों के स्वामी-

विपादितः शुक्रगुरू कुजाकौँ शशी वुधश्चेत्यसितोऽन्त्यजानाम्। चन्द्रार्कजीवा इसितौ कुजार्की यथाकमं सत्त्वरजस्तमांसि ॥ ७॥

शुक्र और गुरु, मङ्गल और रिव, चन्द्रमा और बुध, शनैश्वर, ये क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों के स्वामी होते हैं। जैसे शुक्र और गुरु ब्राह्मण का, मङ्गल और रिव चत्रिय का, चन्द्रमा और बुध वैश्य का तथा शनैश्वर शुद्ध का स्वामी होता है।

प्रयोजन-जो कोई मनुष्य चीज चुरा ले जाय अथवा नष्ट करदे उस काल में यळवान ग्रह के वर्ण के समान उसका वर्ण समझना चाहिए।

यहाँ पर सत्याचार्य-

गुरुशुको रविरक्ती चन्द्रः सीम्यः शनैश्चरश्चेति । विप्रचत्रियविद्शूद्रसंकराणां प्रभुत्वकराः॥ अजये जयेऽथ तुप्रावप्रीती वित्तनाशने लाभे। तेभ्यः सीम्यः कुट्युर्गुणांश्च दोषांश्च पत्तांस्तान् ॥

चन्द्रमा, रवि और बृहस्पति । बुध और शुक्र । मङ्गलऔर शनि । क्रम से सच गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। जैसे चन्द्रमा, रवि और बृहस्पति सत्त्वगुण, बुध और शुक्र रजोगुण, मङ्गल और शनि तमोगुण हैं। प्रयोजन—जन्मकाल में जिस ग्रह के त्रिंशांश में रिव हो उसका जो गुण उस

गुण से युक्त जातक होना चाहिए।

#### नर्णेशाहि सक

|        |           |           | 4-14111  | य जना  |           |          |        |
|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| स्वामी | सूर्य     | चन्द्रमा  | मङ्गल    | वुध    | गुरु      | शुक      | शनि    |
| वर्ण   | क्षत्रिय  | वैश्य     | क्षत्रिय | वैश्य  | व्राह्मण  | ब्राह्मण | श्रद   |
| गुण    | सत्त्वगुण | सत्त्वगुण | तमोगुण   | रजोगुण | सत्त्वगुण | रजोगुण   | तमोगुण |

## सूर्य और चन्द्र के स्वरूप-

मधुपिङ्गलदक्च तुरस्रतनुः पित्त प्रकृतिस्सि वितालपक्चः।
तनुवृत्ततनुर्वहुचातकपः प्राइश्च राशी मृदुचाक्युभदक्॥ द॥
शहद के समान पीछा नेत्र, चतुरस्र (छम्बी और चौड़ी वरावर अर्थात् दोनीं
हाथ को छम्बा करके जितना हो उतना ही शिर से पैर तक ) देह, पित्त प्रकृति
और थोड़े बाळवाळा सूर्य का स्वरूप है।

दुर्वल और गोल शरीर, बहुत बात और कफ प्रकृति, दुद्दिमान, सुन्दर आँख,

कोमल वचन और सुन्दर नेत्र चन्द्रमा का है ॥ ८॥

मङ्गळ और बुध का स्वरूप—

कृरदक्तरुणमूर्तिरुदारः पैत्तिकस्सुचपतः कृशमध्यः। श्विष्ठप्रवाक् सततहास्यरुचिन्नः पित्तमारुतकफप्रकृतिश्च॥ ६॥ टेड़ी दृष्टि, जवान, उदार चित्त, पित्त प्रकृति, चज्रळ स्वभाव और पतळी कमर मङ्गळ का है।

गद्गद्वाणी, सर्वदा हास्यमें रुचि,कफ,वात और पित्त तीनों प्रकृति बुधका है ॥९॥

बृहस्पति और शुक्र का स्वरूप-

दृहत्त्ततुः पिङ्गलमूर्द्वजेत्तणो वृहस्पतिः श्रेष्टमतिः कफात्मकः । भृगुस्सुखोकान्तवपुरस्तुलोचनः कफानिलात्मासितवक्रमूर्द्धजः॥१०॥

बहुत लम्बी देह, पीले बाल, पीली आँख, उत्तम बुद्धि, कफ प्रकृति गुरु का है। सुखी, सुन्दर शरीर, सुन्दर आँख, कफ और वात प्रकृति, शिर के बाल काले और कुटिल शुक्र का स्वरूप है॥ १०॥

शनि के स्वरूप और ग्रहों के धातु-

यन्दोऽलसः कपिलदृक् कृशदोर्घगात्रः स्यूलद्विजः परुषरोमकचोऽनिलात्मा। स्नाय्वस्थ्यसृक्ष्तवगथ ग्रुकवसे च मज्जा मन्दार्कचंद्रवुधग्रुकसुरेज्यभौमाः॥

आलसी, पीली ऑख, पतला और लम्बा शरीर, मोटे दाँत, रूखे रोम, रूखे

वाल और वायु प्रकृति शनि का है॥

अव प्रहों के धातु का वर्णन करते हैं—शनैश्वर का खानु (नस), सूर्य का हड्डी, चन्द्रमा का रुधिर, बुध का त्वचा (खाल), शुक्र का वीर्य (वीज), बृहस्पित का मेदा (चर्वी) और मजा सार है।

प्रहों के स्वरूप जानने का प्रयोजन-

'लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्यात्' यह आगे कहेंगे, अर्थ यह है कि लग्न में जिसका नवांश हो उसीका स्वामी जो ग्रह हो उसीके स्वरूप के समान जातक का स्वरूप होता है, अतः जातक के स्वरूप जानने के लिये यहाँ पर ग्रहों के स्वरूप कहे हैं।

चीओं के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल में लग्न-नवांश पति के समान भातु वाला चौरादि कहना चाहिये।

न्याधि प्रश्न में छम्न नवांश पति के समान धातु से उत्पन्न पीड़ा कहनी चाहिये॥११॥

# प्रहों के धातुसार—

|          | जात । चन्द्रसा | मञ्जू | ુ ચુધ | वृहर्यात | 33.  | 2114    |
|----------|----------------|-------|-------|----------|------|---------|
| प्रह     | रवि चन्द्रमा   | रक्त  | चर्म  | वीर्य    | मेदा | . मन्ना |
| ातुसार इ | झायु ग्रस्थ    | रक्त  | चर्म  | वीर्य    | मेदा |         |

प्रहों के स्थान और वस्त्रादि-देवाग्व्विग्निवहारकोशशयनित्तत्युत्करेशाः क्रमा-द्वस्त्रं स्थूलमभुक्तमग्निकहतं मध्यं दढं स्फाटितम् ॥ ताम्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यकीतु मुकायसी द्रेष्काणैः शिशिरादयः शशुरुवज्ञग्वादिष्यासु च ॥ १२॥

सूर्यादि प्रहों के क्रम से देवस्थान, जलस्थान, अधिस्थान, क्रीडास्थान, कोश-स्थान, शयनस्थान, ऊसर स्थान ये स्थान हैं। जैसे सूर्य का देवस्थान, चनद्रमा का जलस्थान, मङ्गल का अग्निस्थान, बुध का क्रीड़ास्थान, बृहस्पति का कोशस्थान, शुक्र का शयनस्थान और शनि का ऊसर स्थान है।

प्रयोजन-जन्मकाल में जो प्रह वलवान हो उसके स्थान के समान स्थान में

प्रसव कहना चाहिए।

वस्तुओं के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल में वलवान ग्रह के स्थान सदश स्थान में चोर और द्रव्य का स्थान कहना चाहिए।

प्रहों के वस्त-सूर्यादि प्रहों के क्रम से मोटा, नया, अग्निद्ग्ध, जलसे निचोदा, मध्यम (न पुराना न नया), मजबूत और पुराना वस्त्र है। जैसे सूर्य का मोट: चन्द्रमा का नया, सङ्गल का अग्निद्ग्ध, बुध का जल से निचोड़ा, बृहस्पति का मध्यम, शुक्र का मजबूत और शनि का पुराना वस्त्र है।

प्रयोजन-जन्मकाल में बलवान ग्रह के समान सूतिका का बस्च कहना चाहिए। हतनप्रादि के प्रश्नकाल में बलवान ग्रह के वस्र के समान चोर का वस्र कहना चाहिए।

ग्रहों का दृष्य-सूर्यादि ग्रहों के क्रम से ताम्र, मणि, सुवर्ण, कसकुट, चाँदी, मोती और छोहा ये द्रव्य हैं, जैसे सूर्य का ताझ, चन्द्रमा का मणि, मङ्गल का सुवर्ण, बुध का कसकुर, बृहस्पति का चांदी, शुक्र का मोती और शनि का लोहा द्रव्य है। और तृतीय को शनि, नवम और पञ्चम को बृहस्पति, चतुर्थ और अष्टम को मङ्गल तथा सूर्य, चन्द्रमा, बुध, शुक्र ये प्रह केवल सप्तम स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परन्तु शनि, मङ्गल, बृहस्पति सप्तम को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥

दृष्टि के विषय में किसी का मत— स्वस्थानञ्ज द्वितीयञ्ज पष्टमेकादशं तथा। द्वादशञ्ज न पश्यन्ति शेषान्पश्य न्ति खेचराः॥ सब ग्रह जहाँ पर बैठे हों उसको तथा उससे द्वितीय, पष्ट, एकादश और द्वादश

स्थानों को नहीं देखते हैं। अन्य स्थानों को देखते हैं।

राहु केतु की दृष्टि में किसी का मत-

सुते सप्तमे पूर्णदृष्टिस्तमस्य तृतीये रिपौ पाददृष्टिर्नितान्तम् । धने राज्यगेहेऽर्घदृष्टिं वदन्ति स्वगेहे त्रिपादं भवेचेव केतोः॥

पद्मम और सप्तम स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि होती है। तृतीय और पृष्ट स्थान में एक चरण दृष्टि होती है। द्वितीय और दशम स्थान में आधी दृष्टि होती है। अपने घर में त्रिपाद दृष्टि होती है। इसी तरह केंतु की भी दृष्टि जाननी चाहिए।

अन्य किसी का सत-

सुतमदननवान्त्ये पूर्णदृष्टिः सुरारेर्युगळदशमराशो दृष्टिमात्रत्रयार्दः। सहजिरपुचतुर्थेष्वप्रमे चार्धदृष्टिः स्थितिमवनसुपान्त्यं नैव दृश्यं हि राहोः॥ किसी का मत है कि पञ्चम, सप्तम, नवम और द्वादश में राहु की पूर्णदृष्टि होती है। द्वितीय और द्वादश में त्रिपाद दृष्टि होती है। त्रितीय, पष्ट, चतुर्थ और अष्टम में अर्थ दृष्टि होती है।

जिस स्थान में स्थित हो उसमें और एकादश में दृष्टि नहीं होती है। इस्यादि

अनेक प्रमाण राहु और केतु के दृष्टि विषय में मिलते हैं ॥ १३ ॥

प्रहों के काल और रस का निर्देश-

श्रयनत्त्वणवासरत्त्वो मासोऽईश्च समास्त्र भास्करात्। कटुकलवणतिकमिश्रिता मधुराम्लो च कषाय इत्यपि॥१४॥

सूर्यादि ग्रहों से अयन, मुहूर्त, दिन, ऋतु, मास, पच और वर्ष का निर्देश करना, जैसे सूर्य से अयन, चन्द्रमा से मुहूर्त, मङ्गळ से दिन, बुध से ऋतु, बृहस्पति से मास, शुक्र से पच और शनि से वर्ष कहना चाहिये।

प्रयोजन—प्रश्नकाल के लग्न में जिस ग्रह का नवांश हो, उस नवांश खण्डा से जितने संख्यक नवांश खण्डा पर वह ग्रह हो उतने अयनादि काल वीतने पर उस

कार्य की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिये। किसी का मत है कि छम्न में नवांश खण्ड जितनी संख्या पर हो नवांश पति के वश से उतने अयनादि काल पर कार्य की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिए।

> यहाँ पर मणित्य— छप्नांशकरतितुत्त्यः काळो छप्नादितांशसमसंख्यः ।

# अन्योक्त मित्रामित्र चक-

|       |                                          | 3                             | न्याया ।न                           | 474.1                                       |                                        |                                 |                                |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| प्रह  | रवि                                      | चन्द्रमा                      | मङ्गल                               | बुध                                         | बृहस्पति                               | शुक                             | शनि                            |
| मित्र | बृह-<br>स्पति                            | वृहस्पति<br>  युध             | . शुक<br>बुध                        | चन्द्रमा<br>मङ्गल<br>घृहस्पति<br>शुक<br>शनि | रवि<br>चन्द्रमा<br>बुध<br>शुक्र<br>शनि | मङ्गल<br>बुध<br>बृहस्पति<br>शनि | बु <b>ध</b><br>बृहस्पति<br>शुक |
| যান্ত | चन्द्रमा<br>मङ्गल<br>युघ<br>शुक<br>श्रीन | र्गव<br>मङ्गल<br>शुक्र<br>शनि | र्गव<br>चन्द्रमा<br>चृहस्पति<br>शनि | र्वि                                        | मङ्गल                                  | रवि<br>चन्द्रमा                 | रविः<br>चन्द्रमा<br>मङ्गल      |

सत्याचार्यं के मत से सूर्यादि सब ग्रहों के अपने २ मूलत्रिकोण भवन से द्वितीय द्वाद्श, पञ्चम, नवम, अष्टम और चतुर्थ स्थान के स्वामी तथा अपने अपने उच्च

स्थान के स्वामी मित्र होते हैं। अन्य स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं।

इस में विशेषता यह है कि जो प्रह दो राशियों का स्वामी है। उस की दोनों राशियां उक्त होने से वह ग्रह मित्र, एक उक्त और दूसरा अनुक्त होने से वह ग्रह सम और दोनों स्थानों के अनुक्त होने से वह शबु होता है। एक राशि का स्वामी जो ग्रह है, उस की राशि उक्त होने से मित्र, अनुक्त होने से वह शबु होता है। जैसे सूर्य का मूल त्रिकोण सिंह है, उस से द्वितीय (कन्या) और एकादश (मिथुन) का स्वामी बुध है इन दोनों राशियों में कन्या राशि द्वितीय में होने के कारण उक्त हुआ और मिथुन एकादश में होने के कारण अनुक्त हुआ, अतः रिव का बुध सम हुआ। सिंह से द्वादश (कर्क) का स्वामी चन्द्रमा है, इस को दूसरा घर नहीं है। अतः सूर्य का चन्द्रमा मित्र हुआ। सिंह से पद्धम स्थान धतु और अष्टम मीन है। इन दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति है। धनु और मीन दोनों पञ्चम, अष्टम में होने के कारण दोनों स्थान उक्त हुए अतः रवि का वृहस्पति मित्र सिद्ध हुआ। सिंह से नवम स्थान मेष और चतुर्थ स्थान वृश्चिक है; ये दोनों उक्त हुए, अतः इन का स्वामी मङ्गल सूर्य का मित्र सिद्ध हुआ। सिंह से पष्ट स्थान मकर और सप्तम स्थान कुरम है, ये दोनों अनुक्त हैं अतः इन का स्वामी शनि सूर्य का शत्रु हुआ। सिंह से दशम स्थान वृष और तृतीय तुला है, ये दोनों स्थान अनुक्त हैं अतः इन का स्वामी शुक्र रवि का शत्रु सिद्ध हुआ।

चीजों के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल में लग्न-नवांश पित के समान । धातु वाला चौरादि कहना चाहिये।

<mark>न्याधि प्रश्न में ऌग्न नवांश पति के समान धातु से उत्पन्न पीड़ा कहनी चाहिये॥१९</mark>६

# प्रहों के धातुसार—

|   | प्रह    | रवि    | चन्द्रमा | मङ्गल | बुघ  | बृहस्पति | शुक  | शनि   |
|---|---------|--------|----------|-------|------|----------|------|-------|
| 1 | धातुसार | स्रायु | श्रस्थि  | रक्त  | चर्म | वीर्य    | मेदा | . मजा |

यहाँ के स्थान और वस्नादि— देवाग्व्विग्निवहारकोशशयनित्युत्करेशाः क्रमा-द्वस्त्रं स्थूलमभुक्तमश्चिकहतं मध्यं दढं स्फाटितम् ॥ ताम्रं स्थान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यकोत्तु मुक्तायसी देकाणैः शिशिराद्यः शशुरुचङ्गगवादिष्ट्यस्यु च ॥ १२॥

सूर्यादि ग्रहों के कम से देवस्थान, जलस्थान, अग्निस्थान, कीडास्थान, कोश-स्थान, शयनस्थान, ऊसर स्थान ये स्थान हैं। जैसे सूर्य का देवस्थान, चन्द्रमा हा जलस्थान, मङ्गल का अग्निस्थान, बुध का कीड़ास्थान, बृहस्पति का कोशस्थान, शुक्र का शयनस्थान और शनि का ऊसर स्थान है।

प्रयोजन—जन्मकाल में जो ग्रह बलवान हो उसके स्थान के समान स्थान में प्रसव कहना चाहिए।

वस्तुओं के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल में वलवान प्रह के स्थान सदश स्थान में चोर और द्रव्य का स्थान कहना चाहिए।

ग्रहों के वस्न—सूर्यादि ग्रहों के क्रम से मोटा, नया, अग्निद्ग्ध, जलसे निचो<mark>दा,</mark> मध्यम ( न पुराना न नया ), मजबूत और पुराना वस्र है। जैसे सूर्य का मोटा चन्द्रमा का नया, मङ्गल का अग्निदग्ध, ब्रध का जल से निचोड़ा, बृहस्पित का मध्यम, शुक्र का मजबूत और शनि का पुराना वस्त्र है।

प्रयोजन—जन्मकाल में वलवान श्रह के समान सूतिका का वस्त्र कहना चाहिए। हतनष्टादि के प्रश्नकाल में बलवान श्रह के वस्त्र के समान चोर का वस्त्र कहना चाहिए।

यहों का दृष्य—सूर्यादि यहों के क्रम से ताम्र, मणि, सुवर्ण, कसकुट, चाँदी, मोती और छोहा ये दृष्य हैं, जैसे सूर्य का ताम्र, चन्द्रमा का मणि, मङ्गल का सुवर्ण, बुध का कसकुट, बृहस्पति का चांदी, शुक्र का मोती और शनि का छोहा दृष्य है। प्रयोजन-स्तिका के गृह में बळवान् ग्रह का द्रव्य कहना चाहिए। हृतनप्टादि-चिन्ता में द्रव्य-नाशादि का ज्ञान-बळवान् ग्रह के श्रुभ दशा में उस ग्रह के उपचयादि में रहने पर द्रव्य की प्राप्ति अन्यथा हानि कहनी चाहिए।

लक्ष्मगत यह पर से ऋतु का ज्ञान करना चाहिए। बहुत यह लग्न में हों तो उनमें जो यह बलवान् हो उससे ऋतु का ज्ञान करना चाहिए। अगर लग्न में कोई यह न हो तो लग्न में जिस यह का नवांश हो उस पर से ऋतु का ज्ञान करना चाहिए।

यथा लग्न में शनि, शुक्र, मङ्गल, चन्द्रमा, बुध और बृहस्पित हों तो क्रम से शिशिर आदि हैं ऋतु जानना। जैसे लग्न में शनि हो तो शिशिर, शुक्र हो तो वसन्त, मङ्गल हो तो ग्रीप्म, चन्द्रमा हो तो वर्षा, बुध हो तो शरद् और बृहस्पित हो तो हेमन्त ऋतु जानना चाहिए।

इसी तरह एम में शनि का देष्काण हो तो शिशिर, शुक्र का हो तो वसन्त, मङ्गल का हो तो ग्रीष्म, चन्द्रमा का हो तो वर्षा, बुध का हो तो शरद्, बृहस्पित का हो तो हेमन्त ऋतु होता है। १२॥

## प्रदों के स्थानादि ज्ञान के लिये चक-

| ग्रह    | सूर्य | चन्द्रमा | मङ्गल      | वुध           | <b>बृहस्प</b> ति | शुक   | शनि  |
|---------|-------|----------|------------|---------------|------------------|-------|------|
| स्थान   | देव   | जल       | श्रमि      | कीड़ा         | कोष              | शयन   | ऊसर  |
| वस्त्र. | मोटा  | नवीन     | श्रमिद्ग्ध | जल से निचोड़ा | मध्यम            | मजवृत | फटा  |
| द्रव्य  | ताम्र | मणि      | सुवर्ण     | कसकृट         | चाँदी            | मोती  | लोहा |

### ऋतु ज्ञान के लिये चक्र-

| प्रह | शनि   | शुक   | मङ्गल   | चन्द्रमा | बुध  | वृहस्पति |
|------|-------|-------|---------|----------|------|----------|
| ऋतु  | शिशिर | वसन्त | प्रीध्म | वर्षा    | शरद् | हेमन्त   |

## ग्रहों के दृष्टि स्थान-

त्रिद्शितकोणचतुरस्रसप्तमान्यवलोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः। रविजामरेज्यरुधिराः परे च ये क्रमशो भवन्ति किल वीच्योऽधिकाः॥१३॥

यह जिस स्थान में स्थित रहता है उससे तृतीय और दशम को एक चरण से, नवम और पञ्चम को दो चरणों से, चतुर्थ और अष्टम को तीन चरणों से और सप्तम को चारो चरणों से देखता है। परन्तु उक्त स्थानों को क्रम से शनैश्चर, बृहस्पति, मङ्गळ और शेप प्रह ( सूर्य, चन्द्रमा, बुध, शुक्र ) पूर्णदृष्टि से देखते हैं। जैसे दशम और तृतीय को शिन, नवम और पञ्चम को बृहस्पति, चतुर्थ और अष्टम को महुरू तथा सूर्य, चन्द्रमा, बुध, शुक्र ये ग्रह केवल सप्तम स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परन्तु शिन, मङ्गल, बृहस्पति सप्तम को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥

हृष्टि के विषय में किसी का मत— स्वस्थानञ्ज द्वितीयञ्ज पष्टमेकादशं तथा। द्वादशञ्ज न पश्यन्ति शेषान्पश्य न्ति खेचराः॥ सब ग्रह जहाँ पर चेठे हों उसको तथा उससे द्वितीय, पष्ट, एकादश और द्वादश स्थानों को नहीं देखते हैं। अन्य स्थानों को देखते हैं।

> राहु केतु की दृष्टि में किसी का मत— सुते सप्तमे पूर्णदृष्टिस्तमस्य तृतीये रिपी पाददृष्टिर्नितान्तम् । धने राज्यगेहेऽर्घटष्टि वदन्ति स्वगेहे त्रिपादं भवेचेव केतोः॥

पद्मम और सप्तम स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि होती है। तृतीय और पष्ट स्थान में एक चरण दृष्टि होती है। द्वितीय और दशम स्थान में आधी दृष्टि होती है। अपने घर में त्रिपाद दृष्टि होती है। इसी तरह केंत्र की भी दृष्टि जाननी चाहिए।

अन्य किसी का मत-

सुतमदननवानये पूर्णदृष्टिः सुरारेर्युगळदशमराशी दृष्टिमात्रत्रयार्दः।
सहजरिपुचतुर्थेष्वष्टमे चार्धदृष्टिः स्थितिभवनसुपान्त्यं नैव दृश्यं हि राहोः॥
किसी का मत है कि पञ्चम, सप्तम, नवम और द्वादश में राहु की पूर्णदृष्टि होती
है। द्वितीय और द्वादश में त्रिपाद दृष्टि होती है। तृतीय, पष्ट, चतुर्थं और अष्टम
में अर्थ दृष्टि होती है।

जिस स्थान में स्थित हो उसमें और एकादश में दृष्टि नहीं होती है। इत्यादि

अनेक प्रमाण राहु और केतु के दृष्टि विषय में मिलते हैं ॥ १३ ॥

प्रहों के काल और रस का निर्देश-

श्रयनत्तणवासरत्त्वो मासो ८ ईश्व समाश्च भास्करात्। कटुकलवणितक्तमिश्रिता मधुराम्लो च कषाय इत्यपि ॥ १४ ॥ सूर्यादि ग्रहों से अयन, मुहूर्त, दिन, ऋतु, मास, पच और वर्ष का निर्देश करना, जैसे सूर्य से अयन, चन्द्रमा से मुहूर्त, मङ्गळ से दिन, ब्रध से ऋतु, बृहस्पति से मास, श्रुक से पच और शनि से वर्ष कहना चाहिये।

प्रयोजन-प्रशनकाल के लग्न में जिस ग्रह का नवांश हो, उस नवांश खण्डा से जितने संख्यक नवांश खण्डा पर वह ग्रह हो उतने अयनादि काल वीतने पर उस

कार्य की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिये।

किसी का मत है कि लग्न में नवांश खण्ड जितनी संख्या पर हो नवांश पति के वश से उतने अयनादि काल पर कार्य की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिए।

यहाँ पर मणित्य— लप्नांशकपतितुल्यः कालो लप्नादितांशसमसंख्यः । वक्तस्यो रिपुविजये गर्भाधानेऽध कार्यसंयोगे॥

सूर्य आदि प्रहों से कहुआ, लवग, तीता, मिश्रित रस, मीठा, खट्टा और कषाय रस जानना । जैसे सूर्य से कहुआ, चन्द्रमा से लवण, मङ्गल से तीता, बुध से मिश्रित रस, बृहस्पति से मीठा, शुक्र से खट्टा और शनि से कपाय रस जानना चाहिये।

प्रयोजन—गर्भाधान समय में जो ग्रह सब से बळवान् हो उस का जो रस उसी रस पर गर्भवती की विशेष इच्छा होती है।

#### सारावली में-

मासि तृतीये स्त्रीणां दोहदको जायतेऽवश्यम् । स रसाधिपस्य भावैर्विलययोगादिभिश्चिन्त्यः॥

## काल श्रीर रस जानने के लिये चक-

| प्रह | सूर्य            | चन्द्रमा | मङ्गल | बुध     | <b>बृहस्पति</b> | शुक  | शनि   |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|------|-------|
| काल  | श्रयन            | सुहूर्त  | दिन   | ऋतु     | मास             | पक्ष | वर्ष  |
| रस   | <b>क</b> डु ग्रा | लवण      | तीता  | भिश्रित | मीठा            | खद्य | क्षाय |

सूर्यादि ग्रहों के नैसर्गिक भित्र शत्रु कथन— जोवो जावबुधौ सितेन्दुतनया व्यक्ती विभागाः क्रमा-द्धोन्द्धको विद्धजेन्द्विनाश्च सुहदः केषाञ्चिदेवं मतम् । सत्योक्ते सुहद्दश्त्रिकोणभवनात्स्वात्स्वान्त्यधाधर्मपाः स्वोचायुःसुखपाः)स्वलत्त्वणविधेर्नान्यविरोधादिति ॥ १४ ॥

रिव का ख़हस्पित मित्र है। चन्द्रमा के ख़ृहस्पित और बुध दोनों मित्र हैं।
मङ्गल के शुक्र और बुध मित्र हैं। बुध के सूर्य को छोड़कर शेप सब प्रह (चन्द्रमा,
मङ्गल, बृहस्पित, शुक्र, शिन) मित्र हैं। बृहस्पित के मङ्गल को छोड़कर शेप सब
प्रह (बुध, शुक्र, शिन, रिव, चन्द्रमा) मित्र हैं। शुक्र के चन्द्रमा और रिव को
छोड़कर शेप सब प्रह (मङ्गल, बुध, बृहस्पित, शिन) मित्र हैं। शिन के मङ्गल,
चन्द्रमा और सूर्य को छोड़कर शेप सब प्रह (बुध, बृहस्पित, शुक्र) मित्र हैं।
सूर्य आदि सब प्रहों के मित्र से अतिरिक्त (श्रेप प्रह) शत्र हैं। जैसे रिव के चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, शुक्र और शिन शत्र हैं। चन्द्रमा के रिव, मङ्गल, शुक्र और शिन
शत्र हैं। मङ्गल के रिव, चन्द्रमा, बृहस्पित और शिन शत्र हैं। बुध का केवल रिव
शत्र हैं। शृहस्पित का केवल मङ्गल शत्र हैं। श्रुक्र के रिव और चन्द्रमा शत्र हैं।
शत्र है। शृहस्पित का केवल मङ्गल शत्र हैं। यह यवनाचार्य का मत है।

#### श्रन्योक्त मित्रामित्र चक-

| प्रह  | रवि                                    | चन्द्रमा                   | मङ्गल                               | बुध                                         | वृहस्पति                              | शुक                             | शनि                            |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| मित्र | घृह-<br>स्पति                          | वृह्दस्पति<br>वुध          | शुक<br>वुध                          | चन्द्रमा<br>मङ्गल<br>चृहस्पति<br>शुक<br>शनि | रवि<br>चन्द्रमा<br>बुध<br>शुक<br>शुनि | मङ्गल<br>वुध<br>बृहस्पति<br>शनि | बु <b>ष</b><br>वृहस्पति<br>शुक |
| शत्रु | चम्द्रमा<br>मङ्गल<br>बुध<br>शुक<br>शनि | र(व<br>मङ्गल<br>शुक<br>शनि | र्गव<br>चन्द्रमा<br>बृहस्पति<br>शनि | रवि                                         | मङ्गल                                 | रवि<br>चन्द्रमा                 | रविः<br>चन्द्रमा<br>मङ्गल      |

सत्यांचार्यं के मत से सूर्यादि सब ग्रहों के अपने २ मूलत्रिकोण अवन से द्वितीय द्वादश, पद्मम, नवम, अष्टम और चतुर्थ स्थान के स्वामो तथा अपने अपने उच्च स्थान के स्वामी मित्र होते हैं। अन्य स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं।

इस में विशेषता यह है कि जो यह दो राशियों का स्वामी है। उस की दोनी राशियां उक्त होने से वह ग्रह मित्र, एक उक्त और दूसरा अनुक्त होने से वह ग्रह सम और दोनों स्थानों के अनुक्त होने से वह शबु होता है। एक राशि का स्वामी जो ग्रह है, उस की राशि उक्त होने से मित्र, अनुक्त होने से वह शबु होता है। जैसे सूर्य का मूल त्रिकोण सिंह है, उस से द्वितीय (कन्या) और एकादश (मिथुन) का स्वामी बुध है इन दोनों राशियों में कन्या राशि द्वितीय में होने के कारण उक्त हुआ और मिथुन एकादश में होने के कारण अनुक्त हुआ, अतः रवि द बुध सम हुआ। सिंह से द्वादश (कर्क) का स्वामी चन्द्रमा है, इस को दूसर घर नहीं है ! अतः सूर्य का चन्द्रमा मित्र हुआ । सिंह से पञ्चम स्थान धनु औ अष्टम मीन है। इन दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति है। धनु और मीन दोन पञ्चम, अष्टम में होने के कारण दोनों स्थान उक्त हुए अतः रवि का वृहस्पति मिः सिद्ध हुआ। सिंह से नवम स्थान मेप और चतुर्थ स्थान वृश्चिक है; ये दोनों उस हुए, अतः इन का स्वामी मङ्गळ सूर्य का मित्र सिद्ध हुआ। सिंह से पष्ट स्थान मक और सप्तम स्थान कुरम है, ये दोनों अनुक्त हैं अतः इन का स्वामी शनि सूर्य व शत्रु हुआ। सिंह से दशम स्थान वृप और तृतीय तुला है, ये दोनों स्थान अनु हैं अतः इन का स्वामी शुक्र रवि का शत्रु सिद्ध हुआ।

एवं चन्द्रमा का मूल त्रिकोण वृष है, उस से द्वितीय मिथुन और पञ्चम कन्या है, ये दोनों उक्त हैं अतः इन का स्वामी तुध, चन्द्रमा का मित्र हुआ। दृष से चतुर्थ सिंह है, यह उक्त है अतः इस का स्वामी रवि, चन्द्रमा का मित्र हुआ।

वृष से पष्ट गुला और प्रथम वृष है, इन दोनों स्थानों में गुला अनुक्त और वृष उक्त है अतः इन का स्वामी शुक्र, चन्द्रमा का सम सिद्ध हुआ। वृष से सप्तम वृश्चिक और द्वादश मेप है, इन में वृश्चिक अनुक्त और मेप उक्त है अतः इन का स्वामी मङ्गल चन्द्रमा का सम सिद्ध हुआ। वृष से अष्टम धनु और एकादश मीन है इन दोनों में धनु उक्त है और मीन अनुक्त है अतः इन का स्वामी वृहस्पति, चन्द्रमा का सम सिद्ध हुआ। वृष से नवम मकर और दशम कुम्म है इन में मकर उक्त और कुम्म अनुक्त है, अतः इन दोनों का स्वामी शनि, चन्द्रमा का सम हुआ, इसी प्रकार कुजादि पञ्च ग्रहों के मित्रादि का विचार करना॥ १५॥

### सत्याचार्योक्त मित्रादि चक्र-

| प्रह         | सूर्य | चन्द्रमा    | मङ्गल | वुध   | बृहस्पति | शुक  | शनि   |
|--------------|-------|-------------|-------|-------|----------|------|-------|
| मूलित्रकोण   | सिंह  | चृष ।       | मेष   | कन्या | धनु      | तुला | कुम्भ |
| स्थानेशमित्र | २     | 2           | २     | २     | २        | રં   | ર     |
| स्थानेशमित्र | 92    | 92          | 92    | 92    | 92       | .92  | 92    |
| स्थानेशमित्र | ×     | X           | ×     | x     | ×        | 1 1  | ¥     |
| स्थानेशमित्र | 9     | 9           | 9     | 9     | 3        | 18   | 3     |
| उच           | मेप   | <b>चृ</b> ष | मकर   | कन्या | कर्क     | मीन  | तुला  |
| स्थानेशभित्र | 6     | 6           | 6     | 6     | 6        | , .  | 1     |
| स्थानेशमित्र | 8     | 8           | 8     | ×     | 8        | 8    | 8     |

वराहमिहिरोक्त प्रहों के नैसर्गिक-मित्रादि— शत्रु मन्द्सितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे-स्तोदणांश्चिहिंमरिश्मजश्च सुदृदौ शेषाः समाः शोतगोः। जीवेन्दूण्णकराः ज्जस्य सुदृदो शोऽिरः सिताकों समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे॥ १६॥ सूरेः सौम्यसितावरी रविस्तृतो मध्योऽपरे त्वन्यथा सौम्याकी सुदृदौ समो कुजगुरू शुकस्य शेषावरी। श्कृती सुहदी समः सुरगुढः सीरस्य चान्येऽरयो

ये प्रोक्ताः सुष्टद्श्त्रिकोणभवनात्ते उसी मया कीर्श्विताः ॥ १७॥ रिव के ग्रुक और शनैश्वर शत्रु, बुध सम, शेप ग्रह (चन्द्रमा, मङ्गल और गुरु)

मित्र हैं।

चन्द्रमा के रवि और बुध मित्र हैं, शेप सब ग्रह ( मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ) सम हैं, इस का शत्रु कोई नहीं है।

मङ्गळ के गुरु, चन्द्रमा और रिव मित्र हैं, बुध शत्रु है, शुक्र और शनि सम हैं। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं, चन्द्रमा शत्रु है, शेष ग्रह ( मङ्गळ, बहस्पति

और शनि ) सम हैं।

बृहस्पति के बुध और शुक्र क्रजु हैं, शनि सम है, शेप ग्रह (रिव, चन्द्रमा और मक्कुळ ) सित्र हैं।

शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मङ्गल और वृहस्पति सम हैं, शेष ग्रह (रवि

और चन्द्रमा ) शत्रु हैं।

शनि के शुक्र और बुध मित्र हैं, बृहस्पति सिम है, शेप प्रह ( रिव, चन्द्र और

मङ्गल ) शत्र हैं।

यह स्वाभाविक मित्रादि है। एक दर्भ कह कर पुनः मित्रामित्र नयों कहा इस सन्देह के निवारणार्थ वराहमिहिर कहते हैं कि 'जीवो जीवबुधो सितेन्दुतनयों' इत्यादि रलोक में अपने अपने मूल त्रिकोण स्थान से जी मित्रादि कहे हैं उसी के उदाहरण स्वरूप में पुनः ये दोनों रलोक हम कहे हैं ॥ १६-१७॥

# वराहमिहिर क मतानुसार मित्रादि चक-

| प्रह  | सूर्य                     | चन्द्रमा                    | मङ्गल                     | <u>बुध</u>               | <b>बृहस्पति</b>            | शुक               | शनि                        |
|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| मित्र | चन्द्रमा<br>मङ्गल<br>गुरु | सूर्य<br>बुध                | सूर्य<br>चन्द्रमा<br>गुरु | सूर्य<br>शुक             | सूर्य<br>चन्द्रमा<br>मङ्गल | बुध<br>शनि        | शुक<br>बुध                 |
| सम    | बुध                       | मङ्गल<br>शुक<br>शनि<br>गुरु | शुक<br>शनि                | मङ्गल<br>बृहस्पति<br>शनि | शनि                        | मङ्गल<br>बृहस्पति | बृहस्पति                   |
| शत्रु | शनि<br>शुक                | ×                           | बुध                       | चन्द्रमा                 | वुध<br>शुक                 | सूर्य<br>चन्द्रमा | सूर्य<br>चन्द्रमा<br>मङ्गल |

## तात्कालिक-मित्रादि-कथन-

श्रन्योऽन्यस्य धनव्ययायसहजन्यापारवन्धुस्थिता-स्तत्काले छुद्ददस्वतुङ्गभवनेऽष्येकेऽरयस्त्वन्यथा। इयेकानुक्तभपान्छुद्दसमरिपृन्संचिन्त्यनैसर्गिकां-

स्तत्काले च पुनस्तु तानधिसुहन्मित्रादिभिः कल्पयेत् ॥ १८ ॥ जिस स्थान में ग्रह हो उससे द्वितीय, द्वाद्श, एकाद्श, तृतीय, द्शम और

चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं।

किसी आचार्य का मत है कि अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह भी तात्कालिक मित्र होते हैं और उक्त स्थानों से भिन्न स्थान (१,५,६,७,८,९,) में स्थित ग्रह तारकालिक शत्रु होते हैं।

नैसर्गिक मित्र, सम, शत्रु जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्कालिक मित्र हों तो

क्रम से अधिमित्र, मित्र और सम जानना चाहिए।

जैसे नैसर्गिक सिन्न जो प्रह है वह अगर तात्कालिक मिन्न भी हो तो वह अधिमिन्न होता है तथा एक प्रकार से मिन्न और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह प्रह मिन्न ही होता है तथा एक प्रकार से मिन्न दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह ग्रह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो

होता है। अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो अधिशत्रु होता है॥ १८॥

## तारकालिक मित्रादि जानने के लिये चक्र-

| सित्र २  | ą | 8 | 90 | 99 | 92 | . उच |
|----------|---|---|----|----|----|------|
| शत्रु। ५ | Ę | v | 6  | 9  | 9  | ×    |

\* उदाहरण .\*

## किसी का जन्माङ्ग-



यहाँ पर सूर्य का चन्द्रमा
नैसर्गिक मित्र है और जन्मकुण्डली में सूर्य से दशम स्थान
में चन्द्रमा स्थित है, अतः सूर्य का
चन्द्रमा ताकालिक मित्र भी
हुआ, अब दोनों जगह मित्र होने
के कारण सूर्य का चन्द्रमा
अधिमित्र हुआ।

सूर्य का मङ्गल नैसर्गिक मित्र है और जन्मकुण्डली में सूर्य से पष्ट स्थान में स्थित है, अतः तास्कालिक शत्रु हुआ, अव एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु होने के कारण सूर्य का मङ्गळ सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का बुध नेसर्गिक सम है और जन्मकुण्डली में सूर्य से द्वादश स्थान में

स्थित है अतः तास्कालिक मित्र हुआ, अब एक प्रकार से सम दूसरे प्रकार

होने के कारण सूर्य का बुध मित्र सिद्ध हुआ।

सूर्य का बृहस्पति नंसर्गिक मित्र है, जनमकुण्डली में सूर्य से नवम में स्थित होने से तास्कालिक शत्रु हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र दूसरे प्रकारसे शत्रु होने से सूर्य का बृहस्पति सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का शुक्र नैसर्गिक शत्रु है, जन्मकुण्डली में सूर्य से द्वादश में स्थित होने से तात्कालिक मित्र हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र दूसरे प्रकार से शत्रु होने से सूर्य

का शुक सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का शनि नेसर्गिक शत्रु है, जनमकुण्डली में उससे अष्टम स्थान में होने के कारण तात्कालिक शत्रु हुआ, अतः दोनों जगह शत्रु होने से सूर्य का शनि अधि-शत्रु हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रहों के भी तारकालिक मित्रादि जानना।

#### संस्कृत-ग्राधिमित्रदि चक-

| घ्रह                   | सूर्य                    | चन्द्रमा               | मङ्गल                         | बुध              | वृहस्पति          | शुक                             | श्वि                            |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ग्र <b>धि</b><br>मित्र | - चन्द्रमा               | वुध                    | ×                             | सूर्य            | मङ्गल<br>चन्द्रमा | ×                               | ×                               |
| मित्र                  | <b>बुध</b>               | शुक<br>वृहस्पति<br>शनि | शनि                           | <b>बृहस्प</b> ति | शनि               | वृह-<br>स्पति                   | चृह-<br>स्पति                   |
| सम                     | मङ्गल<br>बृहस्पति<br>शुक | सूर्य                  | सूर्य<br>चन्द्रमा<br>बृहस्पति | चन्द्रमा<br>शुक  | सूर्य             | सूर्य<br>चन्द्रमा<br>बुध<br>शनि | चन्द्रमा<br>मङ्गल<br>वुध<br>शुक |
| शत्रु                  | ×                        | मङ्गल                  | शुक                           | मङ्गल<br>शनि     | ×                 | मङ्गल                           | ×                               |
| श्रधि-<br>शत्रु        | शनि                      | ×                      | बुध                           | ×                | शुक<br>बुध        | ×                               | सूर्य                           |

## स्थान वल और दिग्वल-

स्वोच्चसुहत्स्वत्रिकोणनवांशैः स्थानवलं स्वगृहोपगतेश्व। दिज्ज बुधाङ्गिरसौ रविभौमौ सूर्यसुतः सितशोतकरौ च॥ १६॥

जो ग्रह अपने उच्च में, अपने मित्र के घर में, अपने मूळ त्रिकोण में, अपने नवांश में और अपनी राशि में स्थित हो वह स्थानवळी कहळाता है।

यहाँ पर सूर्य का सिंह मूळ त्रिकोण है और वही स्वगृही भी है। चन्द्रमा का वृप उच्च है और वही मूळ त्रिकोण भी है। बुध का कन्या उच्च है तथा वही मूळ त्रिकोण और स्वगृही भी है। बृहस्पित का धनु मूळ त्रिकोण और अपना घर भी है। शुक्र का तुला मूळ त्रिकोण है और वही स्वगृही भी है। शिन का कुम्भ स्वगृही और मूळ त्रिकोण भी है। अतः इन ग्रहों के स्थान बळ जानने के लिये आचार्य का कुछ विशेष कहना था सो नहीं कहे, अतः—

#### यहाँ सारावली का प्रमाण-

विंशतिरंशाः सिंहे त्रिकोणमपरे स्वभवनमर्कस्य ।
उच्च भागनृतीयं वृप इन्दोः स्यात्त्रिकोणमपरें ऽशाः ॥
द्वादशभागा मेपे त्रिकोणमपरे स्वभं तु भौमस्य ।
उच्चफलं कन्यायां बुधस्य तिथ्यंशकैः सदा चिन्त्यम् ॥
परतिक्षकोणजातं पञ्चभिरंशैः स्वराशिजं परतः ।
दशभिर्भागैर्जीवस्य त्रिकोणफलं स्वभं परं चापे ॥
शुक्रस्य तु त्रयोंऽशािक्षकाणमपरे धटे स्वराशिश्च ।
कुम्भे त्रिकोणनिजभे रविजस्य रवेर्यथा सिंहे ॥

पूरव आदि चारो दिशाओं में एवं छमादि चारों केन्द्र स्थानों में क्रम से बुध वृहस्पति; सूर्य मङ्गछ; शनैश्वर; शुक्र और चन्द्रमा वछी होते हैं। जैसे छम्न में स्थित बुध और वृहस्पति पूरव में, दशम स्थान में स्थित सूर्य और मङ्गछ दिल्लण में, सप्तम स्थान में स्थित शनैश्वर पश्चिम में और चतुर्थ स्थान में स्थित चन्द्रमा और शुक्र उत्तर में वछी होते हैं। उक्त स्थान से सप्तम में स्थित ग्रह निर्वछ होते हैं। मध्य में अनुपात से वछ छाना चाहिए।

#### यहाँ पर यवनेश्वरः-

गुर्विन्दुजौ पूर्वविलग्नसंस्थौ नभःस्थलस्थौ च दिवाकरारौ। सौरोऽस्तगः शुक्रनिशाकरौ तु जले स्थितावग्रथवलौ भवेताम्॥

# स्थान-वल वोधक चक-



चेष्टा वल-

बद्गयने रविशीतमयूखौ वकसमागमगाः परिशेषाः। विषुत्तकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्चेष्टितचीर्ययुताः परिकर्ष्याः॥२०॥

सूर्य और चन्द्रमा उत्तरायण में (मकरादि छ राशियों के सूर्य में) बली होते हैं शेष ग्रह (मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि) वकी या चन्द्रमा से युक्त हों तो बली होते हैं, ग्रहों को सूर्य से संयोग हो तो अस्त और चन्द्रमा से संयोग हो तो समागम कहलाता है।

यहाँ पर आचार्यं विष्णुचन्द्र— दिवाकरेणास्तमयः ृसमागमः शीतरश्मिसहितानाम् । कुसुतादीनां युद्धं निगद्यतेऽन्योन्ययुक्तानाम् ॥

अधिक किरण वाला और युद्ध में उत्तर की ओर स्थित ग्रह बली होते हैं। यहाँ उत्तर तरफ स्थित कहना उपल्चण मात्र है जो ग्रह जयी (जययुक्त) हो वह बलवान् होता है।

# इसलिये जयी लचण—

द्विणदिक्स्थः पुरुषो वेषशुरप्राप्य सिन्नवृत्तोऽणुः।
अधिरुढो विकृतो निष्प्रभो विवर्णश्च यः स जितः॥
उक्कविपरीतळचणसम्पन्नोः जयगतो विनिर्दिष्टः।
विपुळः स्निग्धो धुतिमान्द्विणदिक्स्थोऽपि जययुक्तः॥
यह ळच्चण शुक्र में प्रायः घटित होता है।

इसिलये पुलिशाचार्य— सर्वे जयिन उदक्स्था दिचणदिक्स्थो जयी शुक्रः ॥ २० ॥ ग्रहों के काल वल-निश्चि शशिकुजसौराः, सर्वदा को ऽहि चान्ये
बहुससितगताः स्युः कृरसौम्याः क्रमण ।
द्वययनदिवसहोरामासपः कालवीर्यं
शक्बुगुश्चचराद्या वृद्धितो वीर्यवन्तः ॥ २१ ॥

इति श्रीवराहमिहिरकृते बृहजातके ग्रहभेदाध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

चन्द्रमा, सङ्गल और शनि रात में चली होते हैं। बुध रात और दिन दोनों में बली होता है। सूर्य, बृहस्पति और शुक्र दिन में चली होते हैं। कृष्ण पच में पाप- श्रह (चीणचन्द्र, सूर्य, शनि, सङ्गल, इससे युत बुध) बली होते हैं तथा सौम्यग्रह (पूर्णचन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, पापों से वियुक्त बुध) शुक्र पच में बली होते हैं तथा जिस वर्ष का अधिपति जो श्रह हो वह उस वर्ष में बली होता है जिस दिन का जो श्रह अधिपति हो वह उस दिन में बली होता है। जिसका जो होरा हो उसमें वह बली होता है और जिस मास का जो अधिप हो उस मास में वह बली होता है। इसका नाम काल बल है।

अब नैसर्गिक बल को कहते हैं। शनैश्चर, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, ग्रुक, चन्द्रमा और सूर्य क्रम से उत्तरोत्तर बली होते हैं। जैसे शनैश्चर से मङ्गल, मङ्गल से बुध, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से ग्रुक, ग्रुक से चन्द्रमा और चन्द्रमा से सूर्य बली होते हैं।

यहाँ ग्रहों के चार प्रकार के बल (स्थान वल, चेष्टाबल, काल वल, नैसर्गिक बल) को कहा, परन्तु उसका फल नहीं कहा अतः छात्रों के हित के लिये—

सारावली से उस फल को लिखते हैं—
उज्जवलेन समेतः परां विभूति ग्रहः ग्रसाधयति।
स्वित्रकोणवलः पुंसां साचिन्यं वलपितःवं च॥
स्वर्ज्ञवलेन च सहितः ग्रमुदितधनधान्यसम्पदाकान्तम्।
मित्रभवलसंयुक्तो जनयित कीर्त्यान्वितं पुरुपम्॥
तेजस्विनमितसुखिनं सुस्थिरविभवं नृपाच लब्धधनम्।
स्वनवांशकवलयुक्तः करोति पुरुषं प्रसिद्धः॥

शुभ दृष्टि के वश से प्रहों का फल—
शुभदर्शनवलसहितः पुरुषं कुर्य्याद्धनान्वितं ख्यातम् ।
शुभगं प्रधानमितललं सुरूपदेहं च सौम्यञ्ज॥
पुंस्तीभवनवलेन च करोति जनपूजितं कलाकुशलम् ।
पुरुषं प्रसन्नचित्तं कलपं परलोकभीरून् ॥

आशावलसमवेतो नयति स्वदिशं ग्रहेश्वरः पुरुपम्। नीत्वा वस्त्रविभूषणवाहनसौख्यान्वितं कुरुते ॥ कचिद्राज्यं कचित्रुजां कचिद्द्रव्यं कचिद्यशः। ददाति विहगश्चित्रं चेष्टावीर्यसमन्वितः॥ महावीर्याः शुभा राज्यप्रदा प्रहाः। पापा व्यसनदाः पुंसां कुर्वन्ति च वृथाऽटनम्॥ स्वस्थः शरीरसमागमसुखमाहवजयवलेन विद्धाति। शुभमतुळं विहगेन्द्रो राज्यं च विनिर्जितारातिम् ॥ रात्रिदिवावलपूर्णेर्भूगजलाभेन शौर्य्यपरिवृद्धचा । मिलनयते त्रैपत्तं भुनिक्त सर्वे नरः प्रकटः॥ द्विगुणं द्विगुणं द्युर्वर्षाधिपमासदिवसहोरेशाः। कुर्युर्वृद्या सौख्यं स्वदशासु धनक्क कीर्ति च॥ पत्तवलादिपुनाशं रत्नाम्बरहस्तिसम्पदं स्रीकनकभूमिलाभं कीर्तिञ्ज शशाङ्ककरधवलाम् ॥ सकलवलभारभरिता निर्मलकरजालभासुराः सततम्। राज्यं ग्रहा विद्युः सौख्यं च मनोरथातीतम्॥ आचारसींख्यशुभशीचयुताः सुरूपा-स्तेजस्विनः कृतविदो द्विजदेवभक्ताः । सद्वसाल्यजनभूपणसम्प्रियाश्च सौम्यंर्घहेर्बलयुतैः भवन्ति ॥ पुरुपा लुव्धाः कुकर्मनिरता निजकार्यनिष्ठाः पापान्विताः सकल्हाश्च तमोऽभिभूताः। क्रूराः शठा वधरता मिलनाः कृता-धाः पापग्रहैर्बलयुतंः पुरुपा भवन्ति॥ पुराशिपुंप्रहेन्द्रंधीराः सङ्ग्रामकांचिणो बलिनः। निःस्नेहाः सुकठोराः कूरा मूर्खाश्च जायन्ते॥ युवतिभवनस्थितेषु च मृद्वः संग्रामभीरवः पुरुषाः। जलकुसुमवस्त्रनिरताः सीम्याः कलहाससंयुक्ताः॥

इति वृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां ग्रहभेदाध्यायो द्वितीयः।



# अथ वियोनिजन्माध्यायस्तृतीयः

जन्म अथवा प्रश्नकाल से वियोनिजन्म का ज्ञान—
क्रूरब्रहिस्तु विलिभिविंवलैश्च सौम्यैः क्लीवे चतुष्ट्यगते तद्वेद्मणाद्वा ।
चन्द्रोपगद्विर्सभागसमानरूपं सन्धं वदेर्याद्व भवेत्सवियोनिसंबः॥१॥

जन्म कालिक कुण्डली अथवा प्रश्नकालिक कुण्डली देख कर वियोगि का ज्ञान-उक्त कुण्डली में सब पाप प्रह (सूर्य, मङ्गल, शिन, ज्ञीण चन्द्र, पाप प्रहों से युक्त बुध ) बली हों और शुभ प्रह (बुध, बृहस्पति, शुक्र, पूर्णचन्द्र पापप्रहों से वियुक्त बुध ) निर्वल हों तथा नपुंसक ग्रह (शनेश्चर, बुध) केन्द्रस्थान (१,४,७,१०) में हों तो वियोगि का जन्म कहना चाहिये (१)।

अथवा चन्द्रमा पापग्रह के द्वादशांश में हो, शुभग्रह वर्ल्सहित हों बुध वा शनि लग्न को देखता हो तो वियोनि का जन्म कहना (२)।

किस तरह के वियोनि का जन्म कहना उसका कहते हैं।

अगर पूर्वोक्त दोनों योगों में से कोई एक हो तो चन्द्रमा जिस राशि के द्वाद-शांश में हो, उसके समान वियोनि का जन्म कहना चाहिए। जैसे मेप राशि के द्वादशांश में हो तो बकरा, भेड़, मेढ़ा इत्यादि का जन्म कहना। वृप के द्वादशांश में हो तो गो, बैल, भैंस इत्यादि चतुप्पद का जन्म कहना। कर्क के द्वादशांश में हो तो सिंह, मृग, कुत्ता, विल्ली इत्यादि का जन्म कहना। वृश्चिक के द्वादशांश में हो तो सर्प, विच्लू इत्यादि का जन्म कहना। धनु के उत्तरार्ध में हो तो घोड़ा, गधा इत्यादि का जन्म कहना। मकर का पूर्वार्ध में हो तो हरिण आदि का जन्म कहना। कोई आचार्य मेटक आदि जल जन्तु का जन्म कहते हैं। मीन के द्वादशांश में चन्द्रमा हो तो मलुली आदि का जन्म कहना।

तथा सारावली में-

कूरैः सुवल्समेतैनिवंद्येः सौम्यैवियोनिभागगते।
चन्द्रे ज्ञशनी केन्द्रे तदीित्तते चोद्ये वियोनिः स्यात्॥
मेपे शशी तदंशे छागादिप्रसवमाहुराचार्याः।
गोमहिपीणां गोंऽशे नररूपाणां तृतीयंऽशे॥
तत्र चतुर्थे भागे कुर्मादीनां भवेदुदकजानाम्।
ब्याद्यादीनां परतः परतो ज्ञेयं नराणाञ्च॥
विणगंशे नररूपा वृश्चिकभागे तथा भुजङ्गाद्याः।
खरतुरगाद्या नवमे मृगशिखिनां स्यात्तथा दशमे॥
ज्ञेयाश्च तत्र विविधा वृत्तास्तृणजातयश्चित्राः।
एकादशे च पुरुषा जलजा नानाविधाश्चान्त्ये॥ ५॥

वियोनिजन्म ज्ञान के छिये योगान्तर—

पापा वितनः स्वभागगाः पारकपे विवलाश्च शोभनाः । लग्नं च वियोनिसंज्ञकं दृष्ट्वाऽत्रापि वियोनिमादिशेत् ॥ २॥

बली पापग्रह अपने नवांश में हों, निर्यल शुभग्रह दूसरे ग्रहों के नवांश में हों और वियोनि संज्ञक लग्न ( मेप, वृप, सिंह, वृश्चिक, धन का उत्तरार्ध, अकर हा पूर्वार्ड्स, मीन ) में से कोई लग्न हो तो चन्द्रमा जिस वियोनि संज्ञक राशि के हार शांश में रिथत हो उसके सरश वियोनि का जन्म कहना चाहिये यह तृतीय योग है ॥२॥ चतप्तरों के राशिवश अक्षविभाग-

क्रियः शिरो वक्त्रगतो वृषोऽन्ये पदांसके पृष्ठमुरोऽथ पार्श्वे। कुक्तिस्त्वपानांत्रयथ मेद्रमुष्कौ स्फिक्ष्युच्छमित्याह चतुष्पदाङ्गे ॥३॥

जिस तरह पहले राशि के वश नराकार काल रूप पुरुष का अङ्ग विभाग किया है, उसी तरह वियोनि में श्रेष्ठ चतुष्पद का राशि के वश अङ्ग विभाग करते हैं। चतुष्पदाकार काल चक्र बना कर उसके शिर में मेप, मुख या कण्ठ में वृष, अगले पाव और कन्धे पर मिथुन, पीठ में कर्क, छाती में सिंह, पार्श्वह्य में कन्या, दोनों कोखियों में तुला, गुदा में वृश्चिक, पिछले पार्शो में धनु, लिङ्ग और अण्डकोश में मकर, चूतर पर मीन को स्थापन करे। यहाँ चतुष्पद में राशि वश अङ्गविभाग करना उपलच्चण मात्र है। पित्तयों में भी इस तरह अङ्ग विभाग करना चाहिए। चतुष्पद के पूर्वपाद स्थान में जो राशि स्थापन किया गया है, उसको पन्नी के पांख में स्थापन करना चाहिए।

प्रयोजन-रारयुपल्जित अङ्ग में ब्रणोपवातादिज्ञान करना ॥ २ ॥ वियोनि वर्ण ज्ञान—

लग्नांशकाद्रहयोगेचणाद्वा वर्णान्वदेद्वलयुकाद्वियोनी । दृष्ट्या समानान् प्रवदेच संख्यया रेखां वदेत्स्मरसंस्थैश्च पृष्टे ॥३॥

अभीष्ट कुण्डली के लग्न में जो ग्रह वर्तमान हो उस ग्रह का जो वर्ण (वर्णास्ता-श्रसितातिरक्त इत्यादिक में पठित वर्ण) हो वह वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिए। अगर लग्न में कोई ग्रह न हो तो जो ग्रह लग्न को सबसे ज्यादा दृष्टि से देखता हो उसका वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिये। अगर लग्न किसो भी ग्रह से युत दृष्ट न हो तो लग्न में जिस राशि का नवांश हो उसका जो वर्ण (रक्तः श्वेतः शुकतनु-निभ इत्यादिक में पठित वर्ण) हो वह वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिए। अगर लग्न बहुत ग्रहों से युत दृष्ट हो तो अनेक वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिए। उनमें भी जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान् हो उसका वर्ण उस जन्तु में ज्यादा कहना चाहिये। ससम स्थान स्थित ग्रहों में जो ग्रह सबसे बलवान् हो उस रङ्ग की रेखा उस जन्तु के पीठ पर कहना चाहिए॥ तथा सारावली में—
शेपादिभिरुदयस्थेरंशैवां प्रहयुतेश्च दृष्टेवां ।
स्वप्रहांशकसंयोगाद्विचाद्वर्णान् पारशिके रूक्षान् ॥
सप्तमसंस्थाः कुर्युः पृष्टे रेखां स्ववर्णसमाम् ।
बीचन्ते यावन्तो वियोनिवर्णाश्च तावन्तः ॥
बलदीप्तो रागनचरः करोति वर्णं वियोनीनाम् ।
पीतं करोति जीवः शशी सितं भागवो विचित्रच्च ॥
रक्तं दिनकररुधिरौ रविजः कृष्णं बुधः शवलम् ।
स्वे राशौ परभागे परराशौ स्वे नवांशके तिष्ठन् ॥
पश्यन् प्रहो विल्रंने स्ववर्णवर्णं तदा कुरुते ॥ ४॥

#### पत्तिजनमञ्जान-

खगे दकाणे वलसंयुतेन वा प्रहेण युक्ते चरभांशकोदये । वुधांशके वा विहगाः स्थलाम्बुजाः शनैश्चरेन्द्रीचणयोगसम्भवाः ॥४॥

पत्ती के द्रेष्काण ( मिथुन का दूसरा द्रेष्काण, सिंह का पहला द्रेष्काण, तुला का दूसरा द्रेष्काण, क्रम्भ का पहिला द्रेष्काण ) लग्न में हो और शनैश्वर अथवा चन्द्र से युत वा दृष्ट हो तो पत्ती का जन्म कहना चाहिए। यह पहला योग है।

अथवा लग्न में चर राशि का नवांश हो और शनैश्वर अथवा चन्द्रमा से युत

दृष्ट हो तो पत्ती का जन्म कहना चाहिए। यह दूसरा योग है।

इन तीनों योगों में उत्पन्न पत्ती जलचर है या स्थलचर इसका ज्ञान इस तरह करना चाहिये। जैसे जहां पर शनैश्वर का योग वा दृष्टि हो वहां पर स्थलचर पत्ती का जन्म कहना चाहिए। जहां पर चन्द्रमा का योग वा दृष्टि हो वहां पर जलचर पत्ती का जन्म कहना चाहिये।

> तथा सारावली में— विहगोदितदक्काणे ग्रहेण चलिना युतेऽथ चरभांशे । वौधेंऽशे वा विहगाः स्थलास्तुजाः शनिकशीचगाद्योगात् ॥ ५ ॥

वृचजनमञ्जान— होरेन्दुस्रिरविभिविद्यलैस्तरूणां तोये स्थले तरभवींऽशरूतप्रमेदः। लग्नाद् प्रहःस्थलजलर्ज्ञपतिस्तु यावां-

स्तावन्त एव तरचः स्थलतोयजाताः ॥ ६॥ प्रश्न काळ में छग्न, चन्द्रमा, बृहस्पति और रवि निर्वेळ हों तो वृत्त का जन्म कहना चाहिए। परञ्ज जलज वृत्त है या स्थलज इसका ज्ञान-लग्न में जलचर राशि का नवांश हो तो जल में वृद्ध का जन्म कहना चाहिए। अगर स्थल राशि का नवांश हो तो स्थल में वृत्त का जन्म कहना चाहिये।

लग्न से उक्त नवांश का स्वामी जितने संख्यक स्थान में हो उतनी संख्या मूच की कहनी चाहिए अगर उक्त नवांश का स्वामी उच्चादि स्थानों में स्थित हो तो उक्त संख्या के द्विगुणित ""आदि वृत्त कहना चाहिए।

# तथा सारावली में—

लग्नार्कजीवचन्द्रैर्वलैः शेपेश्च मूलयोनिः स्यात् स्थलजलभवनविभागा वृत्तादीनां प्रभेदकराः स्थळजळप्रहयोर्छग्नाद्यावित राशी तु तेऽपि तावन्तः। ॥६॥ द्वित्रिगुणत्वं तेपामायुद्धियप्रकारोक्तम्

जल-निर्जल-वृत्तविशेष ज्ञान-

श्चन्तःसाराञ्चनयति रविर्दुर्भगान् सूर्यसूतुः-ज्ञारोपेतांस्तुहिनिकरणः कण्टकाढ्यांश्च भौमः। वागोशक्षो सफलविफलान्युष्पवृत्तांश्च ग्रुकः-स्निग्धानिन्दुः कटुकविटपान्मूमिपुत्रश्च भूयः॥७॥

पूर्वोक्त नवांश का स्वामी सूर्य हो तो अन्तःसार (शिंशपा = शीशम, साख्

आदि ) बृजों का जन्म कहना चाहिए।

नवांश का स्वामी शनि हो तो दुर्मग (कुश, काश, शरपत आदि) वृत्तों का

जन्म कहना चाहिए। नवांश का स्वामी चन्द्रमा हो तो चीर युक्त (ईख आदि) वृत्तों का जन्म

कहना चाहिए।

नवांश का स्वामी मङ्गल हो तो कांटों से युक्त ( वयूर, खैर आदि ) वृत्तों का

जन्म कहना चाहिए। नवांश का स्वामी बृहस्पति हो तो फल युक्त (आम आदि) बृत्तों का जन्म

कहना चाहिए। नवांश का स्वामी बुध हो तो फलरहित (करीर आदि) वृत्तों का जन्म कहना चाहिए। नवांश का स्वामी शुक्र हो तो पुष्प वृक्ष (चमेली, जुहो आदि) वृचों का

जन्म कहना चाहिए। फिर चन्द्रमा नवांश का स्वामी हो तो स्निग्ध (देवदारु आदि) वृत्तों का बन्म कहना चाहिए।

मङ्गल नवांश के पति हो तो कटुक वृच (भन्नाट आदि) वृचों का जन्म कहना चाहिए॥७॥

शुभाश्यभ वृत्त और उत्पन्न स्थान का ज्ञान तथा वृत्त संख्या ज्ञान— शुभो अशुभर्त्ते विचिरं जुभूमिजं करोति वृत्तं विपरीतमन्यथा। परांशके याचित विच्युतः स्वकाद्भवन्ति तुल्यास्तरवस्तथाभिधाः॥॥॥

इति वृहजातके वियोनिजन्माध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

उक्त नवांश का स्वामी श्रुभ ग्रह हो और पापग्रहों के घर में बैठा हो तो खराब भूमि में उक्तम बृक्त को पैदा करता है।

अगर उक्त नवांश का स्वामी पापप्रह, शुभग्रह के घर में बैठा हो तो उत्तम

भूमि में खराव वृत्त को पैदा करता है।

इस अर्थ से यह सिद्ध होता है कि उक्त नवांश के स्वामी शुभग्रह, शुभग्रह के घर में बैठा हो तो उत्तम भूमि में उत्तम वृत्त को पैदा करता है।

अगर पापग्रह, पापग्रह के घर में बैठा हो तो खराब भूमि में खराब वृत्त को पैदा करता ।

वृत्त संख्या ज्ञान-

उक्त नवांश का स्वामी अपने नवांश को छोड़ कर उससे जितनी संख्या वासे दूसरे नवांश पर जाकर बैठा हो तत्तुल्य तजातीय वृत्त कहना चाहिए।

तथा सारावली में-

स्वांशात्परांशगामिषु यावत्संख्या भवन्ति तावन्तः। स्थलजा वा जलजा वा तरवः प्राक् संख्यया प्रवदेत्॥ ८॥

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां वियोनिजन्माध्यायस्तृतीयः।

## अथ निषेकाध्यायश्चतुथः

गर्भ धारण करने के योग्य ऋतु समय का ज्ञान-

कुजेन्द्रहेतु प्रतिमासमार्तवं गते तु पीडर्समनुष्णदीधितौ। श्रतोन्यथास्थे शुभपुंग्रहेत्तिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी ॥ १ ॥ चन्द्रमा और मङ्गल ये दोनों खियों के मास-मास रजोदर्शन के कारण होते हैं। क्योंकि चन्द्रमा जलमय (रक्त स्वरूप) और मङ्गल अग्नि (पित्त स्वरूप) है, पित्त से रक्त जब द्वभित होता है तब खो को रजोदर्शन होता है।

अव गर्भ धारण के लायक रजोदर्शन को कहते हैं— जब स्त्री की जन्म राशि से चन्द्रमा तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश स्थान को छोष कर अन्य स्थान (प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश) में हो, उस पर मङ्गल की दृष्टि हो तो उस ।समय का रजीदर्शन गर्म धारण के योग्य होता है।

परन्तु जो स्त्री गर्भ धारण योग्य है वही गर्भ धारण कर सकती है। बाल, बूद,

रोगिणी और वन्ध्या स्त्री नहीं।

यहाँ पर वाद्रायण-

स्त्रीणां गतोऽहुपचयर्चमनुष्णरश्मिः संदृश्यते यदि धरातनयेन तासाम् । गर्भग्रहार्तवमुशन्ति तदा न चन्ध्यावृद्धातुराल्पवयसामपि चैतदिष्टम् ॥

तथा च सारावली में-

अनुपचयराशिस्थे कुमुदाकरवान्धवे रुधिरदृष्टे। प्रतिमासं युवतीनां भवतीह रजो ब्रुवन्त्येके॥ इन्दुर्जलं कुजोऽग्निर्जलमस्रं त्वाग्निरेव पित्तं स्यात्। एवं रक्ते द्वमिते पित्तेन रजः प्रवर्त्तते स्त्रीपु॥ एवं यद्भवति रजो गर्भस्य निमित्तमेव कथितं तत्। उपचयसंस्थे विफलं प्रतिमासं दर्शनं तस्य॥

अब स्त्री पुरुषं संयोग के सम्भव-

जब पुरुप की जन्म राशि से चन्द्रमा तृतीय, पष्ट, एकादश और दशम स्थान में स्थित हो और उस पर शुभग्रहों में पुरुपग्रह (बृहस्पति) की दृष्टि हो तो स्त्री पुरुप के साथ मैथुन को प्राप्त करती है।

यहाँ पर वादरायण-

पुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि दृश्यते हिममयूखः । स्त्रीपुरुषसंप्रयोगं तदा वदेदन्यथा नैव ॥ सारावली में—

उपचयभवने शशभृद् हष्टो गुरुणा सुहन्निरथवासी। पुसां करोति योगं विशेपतः शुक्रसंदृष्टः॥ चतुर्थं दिन में स्नान के बाद यह विचार करना चाहिये इसको कहते हैं—

वाद्रायण-

ऋतु विरमे स्नातायां यद्युपचयसंस्थितः शशी भवति । विल्ना गुरुणा दृष्टो भर्त्रा सह संगमश्च तदा ॥ राजपुरुपेण रविणा विटेन भौमेन वीचिते चन्द्रे। सौम्येन चपलमतिना सृगुणा कान्तेन स्लपवती ॥ सृत्येन सूर्यपुत्रेणायाति स्त्री संगमं हि तदा। पुकैकेन फलं स्याद् दृष्टे नान्यैः कुजादिभिः पापैः॥ सर्वैः स्वगृहं त्यवस्वा गच्छति वेश्यापदं युवतिः । चतुर्थं आदि रात्रि में गर्भाधान होने से सन्तान में विशेपता— पुत्रोऽल्पायुर्दारिका वंशकर्ता वन्ध्या पुत्रः सुन्दरीशो विरूपा। श्रीमान् पापा धर्मशीळस्तथा श्रीः सर्वज्ञः स्यानुर्यरात्रास्त्रमेण॥

चतुर्थ रात्रि में गर्भाधान हो तो अल्पायु वाला पुत्र, पाँचवीं रात में कन्या, खुटीं रात में वंश वहाने वाला पुत्र, सातवीं रात में वन्ध्या खी, आटवीं रात में पुत्र, नववीं रात में सुन्दरी कन्या, दसवीं रात में प्रभावशाली पुत्र, ग्यारहवीं रात में कुरूपा कन्या, वारहवीं रात में भाग्यशाली पुत्र, तेरहवीं रात में पाप करनेवाली कन्या, चौदहवीं रात में धर्म करने वाला पुत्र, पन्द्रहवीं रात में लक्ष्मी युक्त कन्या और सोलहवीं रात में सर्वज्ञ पुत्र उत्पन्न होता है।

#### और विशेष—

विभावरीपोडश भामिमीनामृतृद्गमाचा ऋतुकालमाहुः। नाद्याश्चतस्त्रोऽत्र निषेकयोग्याः पराश्च युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः॥ स्त्रियों के ऋतुकाल से सोलह रात पर्य्यन्त ऋतुकाल कहा गया है, उनमें पहले की चार रात गर्भाधान के लायक नहीं है। शेष वारह रात के सम रात (६।८। १०।१२।१४।१६) में गर्भाधान होने से पुत्र होता है और विषम में कन्या होती है।

गर्भाघान कालिक लग्न से मैथुन का ज्ञान— यथास्तराशिमिथुनं समेति तथैव बाच्यो मिथुनप्रयोगः। श्रसद्श्रह्वालोकितसंयुतेऽस्ते सरोप इष्टेस्सिबलासहासः॥२॥ गर्भाघान कालिक लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि हो वह (तन्द्राशिविशिष्ट-जन्तु) जिस तरह मैथुन (रित संभोग) करता है, उसी तरह गर्भाघान समय में पुरुप स्त्री के साथ संभोग करता है।

आधान लग्न से सप्तम स्थान पापग्रह से युत दृष्ट हो तो क्रोध, कलह अथवा जबरदस्ती के साथ रति संभोग समझना चाहिए।

अगर छम्न से सप्तम स्थान शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो हास, विलास आदि के साथ रित संभोग समझना चाहिए।

#### तथा सारावली में-

द्विपदादयो विल्झात् सुरतं कुर्वति सप्तमे यद्वत् । तद्वत्पुरुपाणामपि गर्माधानं समादेश्यम् ॥ अस्तेऽशुभयुतदष्टे सरोपकल्हं भवेद् ग्राम्यम् । सौम्यं सौम्यंः सुरतं वात्स्यायनसम्प्रयोगिकाल्यातम् ॥ तत्र शुभाशुभमिश्रेः कर्मभिरिषवासिता विषयवृत्तिः । गर्भसम्भवासम्भव ज्ञान-

रचीन्दुशुकाचनिजैः स्वभागगैर्गुरी त्रिकोणोद्यसंस्थितेऽपि चा। भवत्यपत्यं हि विवीजिनामिमे करा हिमांशाविंदशामिवाफलाः ॥३॥

गर्भाधान काल में सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र और मङ्गल अपने-अपने नवांश में हों तो

गर्भसंभव कहना चाहिये।

अथवा बृहस्पति नवम, पञ्चम और छन्न में स्थित हो तो गर्भ सम्भव कहना चाहिए। परन्तु इन योगों के रहते हुए भी जो नपुंसक (हिजरा) है, उसको निष्फल हो जाते हैं, जैसे चन्द्रमा की सुन्दर अमृतमय किरणें अन्धों को विफल होती हैं।

# गर्भ योग-95 १ र. १४

अगर पूर्वोक्त सब ग्रह अपने-अपने नवांश में न हों तो पुरुष की जन्म राशि से उपचय ( तृतीय, पष्ठ, एकादश और दशम ) स्थान में स्थित सूर्य और शुक्र अपने नवांश में हों तथा स्त्री जन्म राशि से तृतीय, पष्ट, दशम और एकादश में स्थित चन्द्रमा और मङ्गळ अपने-अपने नवांश का हों तो अवश्य गर्भ सम्भव कहना चाहिए।

यथा लघुजातक में-बल्युतौ स्वगृहाशेष्वर्कसिताबुपचयर्चगौ पुंसाम्। स्त्रीणां वा कुजचनद्रौ यदा तदा गर्भसम्भवो भवति ॥

गर्भाधान काल से प्रसृति काल तक का शुभाशुभज्ञान-

दिवाकरेन्दोः स्मरगौ कुजार्कजौ गद्यवौ पुंगस्रयोषितोस्तद्।। ज्ययस्वगौ मृत्युकरौ युतो तथा तदेकदृष्ट्या मरणाय कल्पितौ ॥४॥

सूर्य और चन्द्रमा से सप्तम स्थान में मङ्गल और शनि हों तो क्रम से पुरुष और स्त्री को कष्ट देते हैं, जैसे सूर्य से सप्तम स्थान में मङ्गळ या शनि हो तो पुरुष को कष्ट देते हैं।

#### पुरुष रोग योग-



स्त्री रोग योग-



और चन्द्रमा से सप्तम स्थान में मङ्गल या शनैश्वर हो तो स्त्री को कष्ट देते हैं। यह कष्ट मङ्गल और शनि अपने अपने महीने में ही देते हैं। प्रत्येक ग्रह का मास इसी अध्याय के सोलहवें श्लोक में कहा है।

तथा सूर्य से द्वितीय, द्वादश इन दोनों स्थानों में से किसी एक में मङ्गल और दूसरे में शनैश्वर स्थित हो तो अपने अपने महीने में पुरुष को मरण देते हैं।

पुरुष मृत्यु योग—



अगर चन्द्रमा से द्वितीय, द्वादश इन दोनों स्थानों में से किसी एक में महरू और दूसरे में शनि हो तो खी को मरण देते हैं ॥ ४ ॥

#### स्त्री मृत्यु योग—



पिता, माता, पितृन्य, मातृष्वसाओं का ग्रुभाग्रुभ ज्ञान— दिवार्कग्रुको पितृमातृसंइको शनैश्वरेन्द्रू निश्चित तद्विपर्यात् । पितृन्यमातृष्वसुसंक्षितो तु तावधौजयुग्मर्ज्ञगतो तयोः श्रुभौ ॥ ४॥

दिन में गर्भाधान हो तो सूर्य पितृसंज्ञक और शुक्र मातृसंज्ञक होता है। एवं रात में गर्धाधान हो तो शनि पितृसंज्ञक और चन्द्रमा मातृसंज्ञक होता है।

तथा दिन में गर्भाधान हो तो शनैश्वर पितृब्य (चाचा) संज्ञक और चन्द्रमा मातृष्वसा (मा की बहिन) संज्ञक होता है। एवं रात में गर्भाधान हो तो सूर्य पितृब्यसंज्ञक और शुक्र मातृब्वसृसंज्ञक होता है।

वे दोनों (पितृसंज्ञक और मातृसंज्ञक तथा पितृन्यसंज्ञक और मातृप्यससंज्ञक) कम से विषम और सम राशि में स्थित हों तो उन दोनों (पिता, माता तथा

पितृब्य, मातृब्बसा ) को शुभ करते हैं।

जैसे दिन में गर्भाधान हो और सूर्य विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन और कुम्म ) में से किसी राशि में स्थित हो तो पिता का शुभकारी होता है। और रात में गर्भाधान हो और सूर्य विषम राशियों में से किसी में हो तो पितृन्य ( चाचा ) का शुभकारी होता है।

तथा दिन में गर्भाधान हो और शुक्र सम राशियों ( वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ) में से किसी में स्थित हो तो माता का शुभकारी होता है। एवं रात में गर्भाधान हो और शुक्र सम राशियों में से किसी में स्थित हो तो मातृष्वसा ( माता की वहिन ) का शुभकारी होता है।

इसी तरह रात में गर्भाधान हो और शनि विषम राशियों में से किसी एक राशि में स्थित हो तो पिता को शभ करता है। एवं दिन में गर्भाधान हो ओर शनैश्वर विषम राशियों में से किसी में स्थित हो तो पिता का ग्रुमकारी होता है।

तथा रात में गर्भाधान हो और सम राशियों में से किसी एक में चन्द्रमा स्थित

हो तो माता का शुभकारी होता है।

एवं दिन में गर्भाधान हो और सम राशियों में से किसी एक में चन्द्रमा स्थित हो तो मातृष्वसा का शुभकारी होता है। इस से विपरीत होने से अशुभकारी होता है।

जैसे दिन में गर्भाधान हो और सूर्य सम राशियों में से किसी एक में स्थित हो तो पिता का अशुभकारी होता है। एवं रात में गर्भाधान हो और सूर्य समराशियों में से किसी एक में स्थित हो तो पितन्य का अशुभकारी होता है।

तथा दिन में गर्भाधान हो और शुक्र विषम राशियों में से किसी में स्थित हो तो माता का अशुभकारी होता है। एवं रात में गर्भाधान हो और शुक्र विषम राशियों में से किसी एक में स्थित हो तो माता के वहिन का अशुभकारी होता है।

तथा रात में गर्भाधान हो और शनैश्रर सम राशियों में से किसी में स्थित हो

तो पिता का अशुभकारी होता है।

एवं दिन में गर्भाधान हो और शनैश्वर सम राशियों में से किसी में स्थित हो तो पितृब्य का शुभकारी होता है।

तथा रात में गर्भाधान हो और चन्द्रमा विषम राशियों में से किसी में स्थित

हो तो मामा का अशुभकारी होता है।

एवं दिन में गर्भाधान हो और चन्द्रमा विषम राशियों में से किसी में स्थित हो तो माता के बहिन का अशुभकारी होता है ॥ ५ ॥

गर्भिणी मरण के दो योग-

अभिलबङ्गिर्दयर्जमसङ्गिरणमेति शुभदिमयाते।

उदयराशिसहिते च यमे ह्यां विगलितोडुपित भूसुतदृष्टे ॥ ६ ॥ गर्भाधान कालिक लग्न राशि में पापग्रह आने वाला हो, अर्थात् लग्न से पीछे द्वादश स्थान में स्थित हो, कोई शुभग्रह लग्न को नहीं देखता हो तो गर्भिणी स्त्री की मृत्यु होती है।

शनि गर्भाधान कालिक लग्न में हो तथा उस को चीण चन्द्रमा और मङ्गल

देखता हो तो गर्भिणी की मृत्यु होती है ॥ ६ ॥

गर्भिणी के मरण में योगान्तर-

पापद्मयमध्यसंस्थितौ लग्नेन्द् न च सौम्यवीचितौ। युगपत्पृथगेव वा वदेत्रारी गर्भयुता विपद्यते॥७॥ पुक काल में लग्न और चन्द्रमा दो पापग्रहों के मध्य में वर्तमान हों उन को

कोई शुमप्रह न देखता हो तो गर्मिणी की मृत्यु होती है।

एक काल में का यह अर्थ है कि लग्न में चन्द्रमा हो और एक पापप्रह द्वादश में, दूसरा द्वितीय में स्थित हो तो युगपत् दो पापप्रहों के मध्य में लग्न, चन्द्रमा कहे जाते हैं।

अथवा पृथक् पृथक् लग्न और चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच में हों अर्थात् द्वादश में एक पापग्रह हो दूसरा द्वितीय में हो, तृतीय में चन्द्रमा हो और चतुर्थ में फिर पापग्रह हो तथा लग्न, चन्द्रमा को कोई शुभग्रह नहीं देखता हो तो गर्भिणी की मृत्यु होती है। इस तरह यहाँ पर लग्न, चन्द्रमा के वश से अनेक योग हो सकते हैं॥ ७॥

ि कर गर्भिणी के मरण योग—

कूरैः शश्चिनश्चतुर्थगैर्लग्नाद्वा निधनाश्चिते कुजे ।

वन्ध्वन्त्यगयोः कुजार्कयोः ज्ञीखेन्दौ निधनाय पूर्ववत् ॥ द ॥

पापब्रह चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में, मङ्गल अष्टम स्थानमें स्थित हो <mark>तो गर्भिणी</mark> की मृत्यु होती है।

अथवा लग्न से पापप्रह चतुर्थ स्थान में, अष्टम में मङ्गल हो तो गर्भिणी की

मृत्यु होती है।

अथवा लग्न से चतुर्थ स्थान में मङ्गल, द्वादश में सूर्य, और चतुर्थ या द्वादश में चीण चन्द्र हो तो गर्मिणी की मृत्यु होती है ॥ ८॥

गर्मिणी की शब से मृत्यु और गर्भस्राव योग— उद्यास्तगयोः कुजार्कयोनिधनं शस्त्रकृतं वदेसदा । मासाधिपतौ निपीडिते तत्काले स्रवणं समादिशेत्॥ ६॥

गर्भाधान कालिक लग्न में मङ्गल और सप्तम स्थान में सूर्य हो तो गर्भिणी दी सख से मृत्यु होती है।

अगर मासाधिप किसी ग्रह से निपीड़ित (युद्ध में पराजित, धूम केतु से धूमित उक्का से हत इत्यादि ) हो तो उस महीने में गर्भस्राव बताना चाहिए ॥ ९ ॥ गर्भपुष्टि ज्ञान—

शशाङ्कलग्नोपगतैः शुभग्रहैस्त्रिकोणजायार्थसुखास्पदस्थितैः। तृतीयलाभर्ज्ञगतैश्च पापकैः सुखो तु गर्भो रविणा निरोज्ञितः॥ १०॥

जिस स्थान में चन्द्रमा हो उस में अथवा लग्न में अथवा लग्न, चन्द्र स्थार इन दोनों में शुभग्रह हों, चन्द्रमा अथवा लग्न अथवा दोनों से पञ्चम, नवम, सप्तम द्वितीय, ज़तुर्थ और दशम स्थान में शुभग्रह हों चन्द्रमा अथवा लग्न अथवा दोनों हे तृतीय और एकादश स्थान में पापग्रह हों, चन्द्रमा अथवा लग्न अथवा दोनों पर सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ पुष्ट और सुखी कहना चाहिए।

किसी का मत है कि 'रविणा' के जगह में 'गुरुणा' ऐसा पाठ होना चाहिए,

परन्तु वह युक्त नहीं है। क्योंकि-

सारावली में लिखा है— होरेन्दुयुतैः सोम्येखिकोणजायासुखाम्बरार्थस्यैः । पापैखिलाभयातैःसुखी च गर्भो निरीज्ञितो रविणा॥

अर्थ-स्पष्ट है ॥ १० ॥

गर्भाधान काल अथवा प्रश्नकाल से पुरुष स्वी विभाग ज्ञान— श्रोजन्ते पुरुषांशकेषु विलिभिर्लग्नार्कगुर्विन्दुभिः पुंजन्म प्रवदेत्समांशकगतैर्युग्मेषु तैर्योषितः। गुर्घकौ विषमे नरं शशिसितौ चक्रश्च युग्मे स्त्रियं हयङ्गरूथा वुधवीन्नणाच्च यमलौ कुर्वन्ति पन्ने स्वके ॥ ११ ॥

गर्भाधानकालिक व प्रश्नकालिक लग्न, सूर्य, बृहस्पति और चन्द्रमा विषम राशि अथवा विषम राशि के नवांश में स्थित हों तो गर्भिणी के गर्भ में पुरुष कहना चाहिए।

अगर पूर्वोक्त लग्नादि सब सम राशि अथवा सम राशि के नवांश में स्थित हों तो गर्भिणी के गर्भ में स्त्री कहना चाहिए।

अथवा वलवान् सूर्य और बृहस्पति विषम राशि में स्थित हों तो गर्भिणी के गर्भ में पुरुष कहना चाहिए।

अगर बलवान् चन्द्रमा, शुक्र और मङ्गल सम राशि में स्थित हों तो गर्भ में स्त्री कहना चाहिए।

पुरुष जन्म योग-

स्त्री जन्म योग-



वेही पूर्वोक्त ग्रह (सूर्य, बृहस्पति, चन्द्रमा, शुक्र और मङ्गल) द्विस्वभाव

राशि के नवांश में हों, बुध से देखे जाते हों तो अपने-अपने पत्त में यमल (जोदा) का जन्म देते हैं।

अर्थात् सूर्य और बृहश्पित विषम द्विस्वभाव राशि ( मिथुन और धन ) में हीं और बुध से देखे जाते हों तो दो वालक का जन्म कहना चाहिये।

अगर मङ्गल, चन्द्रमा, शुक्र ये सम द्विस्वभाव राशि (कन्या, मीन) में स्थित हों और बुध से देखे जाते हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिये।

अगर दोनों तरह के ग्रह द्विस्वभाव राशि में हों और बुध से दृष्ट हों तो एक वालक दूसरा कन्या का जन्म कहना चाहिए॥ ११॥

#### यमल जन्म योग-



#### यहाँ पर विशेष-

अष्टाष्टमगे शुक्ते निषेकर्चाःसुतोद्भवः। अथवाऽऽधानलग्नातु त्रिकोणस्थे दिनेश्वरे॥ अस्मिनाधानलग्ने तु शुभदृष्टियुतेऽथवा। दीर्घायुर्भाग्यवान्जातःसर्वविद्याविशारदः॥

#### पुत्र जन्म का दूसरा योग-

विहाय लग्नं विषमर्ज्ञसंस्थः सौरोऽपि पुंजन्मकरो विलग्नात्। प्रोक्तप्रहाणामवलोक्य वीर्यं वाच्यः प्रस्तौ पुरुषेऽङ्गना वा॥ १२॥

गर्भाधान काल में अथवा प्रश्न काल में लग्न को छोड़ कर लग्न से विषम स्थान (तृतीय, पञ्चम, सप्तम, नवम, एकादश) में शर्नश्वर हो तो पुत्र जन्म कारक होता है।

इस प्रकार कहे हुए योगों के बलावल को देख कर जो बली हो तदनुसार पुत्र अथवा कन्या का जन्म निश्चय करके कहना चाहिए ॥ १२ ॥ नपुंसक के योग-

श्रन्यो उन्यं यदि पश्यतश्राशिरची यद्याकिंसीम्याचिप वक्तो वा समगं दिनेशमसमे चन्द्रोदयौ चेत्स्थतौ। युग्मौजर्क्षगतावपीन्दुशशिजौ भूम्यात्मजेनेसितौ

पुरुआगे सितलग्रशीतिकरणाः षट् क्लीवयोगाः स्मृताः ॥ १३॥ अव छ प्रकार के नपुंसक योग को कहते हैं—अगर विषम राशि में सूर्य, समराशि में चन्द्रमा हो और दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हों तो नपुंसक योग होता है (१)।

शनि विषम राशि में, बुध सम राशि में हो और दोनों परस्पर देखते हों तो नपुंसक योग होता है (२)।

यदि वा सम राशि में सूर्य, विषम राशि में मङ्गळ हो और दोनों परस्पर देखते हों तो नपुंसक योग होता है (३)।

यदि वा लग्न और चन्द्रमा विषम राश्चि में हों, इनको सम राश्चि में वर्तमान मङ्गल देखता हो तो नपुंसक योग होता है (४)।

यदि वा विषम राशि में चन्द्रमा और सम राशि में बुध हो और दोनों को मङ्गळ देखता हो तो नपुंसक योग होता है (५)।

यदि वा लग्न, शुक्र और चन्द्रमा पुरुष राशि और पुरुष राशि के नवांश में हो तो नपुंसक योग होता है (६)।

तथा वादरायणः—

अन्योन्यं रविश्वशिनौ विषमौ विषमर्क्षगौ निरीच्येते । इन्दुजरविषुत्रौ वा तथैव नपुंसकं कुरुतः ॥ वको विषमे सूर्यः समगश्चैवं परस्परालोकात् । विषमर्त्ते लग्नेन्दू समराशिगः कुजोऽवलोकयति ॥ युधचन्द्रौ कुजदृष्टौ विषमर्ज्ञसमर्त्तगौ तथैवोक्तौ । ओजनवांशकसंस्था लग्नेन्दुसितास्तथैवोक्ताः ॥ १३ ॥

्षक साथ दो और तीन सन्तित का योग—

युग्मे चन्द्रसितौ तथौजभवने स्युक्तारजीवोदयालग्नेन्दू नृनिरीत्तितौ च समगौ युग्मेषु वा प्राणिनः।
कुर्युस्ते मिथुनं प्रहोदयगतान् द्वयङ्गांशकान् पश्यित
स्वांशे को त्रितयं क्षगांशकवद्याद्यग्मं त्विमिश्रेः समम्॥ १४॥
गर्भाधान काल में अथवा प्रश्नकाल में चन्द्रमा, शुक्र दोनों सम राशियों में बैठे

हों, बुध, मङ्गल, बृहस्पति, लग्न ये सब विषम राशियों में स्थित हों तो मिथुन ( युगल = एक पुत्र और एक कन्या ) कहना चाहिये।

अथवा लग्न, चन्द्रमा दोनों सम राशि में स्थित हों और किसी पुरुष ग्रह से देखे जाते हों तो भी एक कन्या और एक वालक दोनों का युगल कहना चाहिए।

अथवा उक्त मङ्गल, बुध, बृहस्पति, लग्न ये वलवान् होकर सम राशि में हों तो भी एक कन्या और एक बालक का युगल कहना चाहिये।

पूर्वोक्त सब ग्रह ( मङ्गल, बुध, बृहस्पति ), लग्न ये सब द्विस्वभाव राशियों के नवांश में स्थित हों, उनको अपने नवांश में बंठा हुआ बुध देखता हो तो गर्भ में तीन सन्तान कहना चाहिये।

किन्तु यहाँ पर इतना विशेष जानना चाहिए, कि बुध जिस नवांश में हो उस नवांश के वश सन्ततित्रय में दो वालक या कन्या और एक उन दोनों से भिन्न कहना चाहिए।

जैसे मिश्रन के नवांश में बैठ कर बुध पूर्वोक्त योगकारी यहीं को देखता हो तो गर्भिणी के गर्भ में दो बालक और उनसे भिन्न ( एक कन्या ) कहना चाहिए।

कन्या के नवांश में स्थित हो कर बुध पूर्वोक्त योगकारी ग्रहों को देखता हो तो दो कन्या, उनसे भिन्न एक बालक गर्भिणी के गर्भ में कहना चाहिए।

तीनों पुरुप या तीनों कन्या ही का योग इस प्रकार होता है-

यदि स्त्री संज्ञक नवांश में स्थित ब्रुध स्त्रीसंज्ञक नवांशगत पूर्वोक्त लग्न सहित सब ग्रहों को देखता हो तो गर्भिणी के गर्भ में तीनों कन्या ही कहना चाहिए।

जैसे कन्या के नवांश में स्थित बुध कन्या और मीन के नवांश में स्थित पूर्वीक रूप्त सहित सब प्रहों को देखता हो तो गर्भ में तीनों कन्या ही कहना चाहिए।

अगर पुरुष संज्ञक राशि के नवांश में स्थित बुध, पुरुष संज्ञक नवांश में स्थित पूर्वोक्त एम सहित सब प्रहों को देखता हो तो गर्भ में तीनों छड़का ही कहना चाहिए।

जैसे मिथुन के नवांश में स्थित बुध, मिथुन और धन के नवांश में स्थित पूर्वोक्त छम्न सहित सब ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में तीनों छड़का ही कहना चाहिए॥१४॥ तीन से अधिक सन्तति का ज्ञान—

धनुर्धरस्यान्तगते विलग्ने ग्रहेस्तद्शोपगतैर्चिलिष्टैः । ज्ञेनािकणा चीर्य्युतेन दृष्टे सन्ति प्रभूता श्रिपि कोशसंस्थाः ॥१४॥ गर्भाधान कालिक लग्न में धनु राशि या धनु राशि का नवांश हो और वलवान् हो कर यत्र कुत्र स्थित सय ग्रह धन राशि के नवांश में हों, तथा वलवान् बुध और शनि लग्न को देखते हों तो गर्भ में बहुत सन्तान (पाँच से लेकर दश पर्व्यन्त) कहना चाहिए।

#### सारावछी में-

लग्ने समराशिगते चन्द्रे च निरीचिते वलयुतेन ।
गगनसदा वक्तव्यं मिथुनं गर्भस्थितं नित्यम् ॥
समराशौ शशिसितयोर्विषमे गुरुवक्रसौग्यलग्नेषु ।
द्विशरीरे वा वलिषु प्रवदेत् स्त्रीपुरुपमत्रैव ॥
द्विशरीरांशकयुक्तान् प्रहान् विलग्नं च पश्यतीन्दुसुते ।
सिथुनांशे कन्येका द्वौ पुरुषौ त्रितयमेवं स्यात् ॥
द्विशरीरांशकयुक्तान् प्रहान् विलग्नं च पश्यतीन्दुसुते ।
कन्यांशे द्वे कन्ये पुरुषश निषच्यते गर्भे ॥
सिथुने धनुरंशगतान् प्रहान् विलग्नं च पश्यतीन्दुसुतः ।
सिथुनांशस्थश्च यदा पुरुषत्रितयं तदा गर्भे ॥
कन्यामीनांशस्थान् विहगानुदयं च युवतिभागगतः ।
पश्यति शशिरगुतनयः कन्यात्रितयं तदा गर्भे ॥ १५॥

गर्भ के मासाधिप और उनका फल— कललघनाङ्करास्थिचर्माङ्गजचेतनपाः सितकुजजीवसूर्यवन्द्राकिंवुधाः परतः। खद्यपचन्द्रसूर्यनाथाः क्रमशो गदिता भवति शुभाशुभं च मासाधिपतेः सदशम्॥ १६॥

गर्भाधान से प्रथम एक महीने में कलल (रज, वीर्य, दोनों का मिश्रण) होता है। द्वितीय महीने में घन ( पिण्ड ) रूप होता है। तीसरे महीने में उस पिण्ड पर हाथ, पैर आदि अवयव का अंकुर होता है। चौथे महीने में हद्दी होती है।

पाँचवें महीने में चर्म ( खाल ) होता है।

छुठे महीने में रोम होता है।

सातवें महीने में चैतन्य होता है। इन सात महीनों के स्वामी कम से शुक, मङ्गळ, गुरु, सूर्य, चन्द्र, शनि और बुध होते हैं।

आठवें महीने में माता के खाए हुए रस का आस्वादन करता है। नवें महीने में गर्भ से निकलने का उद्देग होता है। दसवें महीने में प्रसव होता है।

इन तीन महीनों के स्वामी क्रम से छम्नेश, चन्द्रमा और सूर्य हैं। गर्भाधान के समय में जिस महीने का स्वामी कलुषित (रिमहीन, अस्त आदि) हो उस महीने में गर्भ में पीड़ा कहना चाहिए।

तथा जिस महीने का स्वामी युद्ध में पराजित हो उस मास में गर्भ का पतन होता है, जिस महीने का स्वामी बळवान् हो उस महीने में गर्भ की पुष्टि होती है।

तथा लघु जातक में-

कल्लघनावयवास्थित्वकरोमसमृतिसमुद्भवाः क्रमशः। मासेषु शुक्रकुजजीवसूर्यचन्द्रार्किसौम्यानाम्॥ अशनोद्भेगप्रसवाः परतो लग्नेशचन्द्रसूर्याणाम्। कलुपैः पीडा पतनं निपीडितैर्निर्मलेः पुष्टिः॥

यहाँ यवनाचार्य प्रथम मासाधिप मङ्गल और द्वितीय मासाधिप ग्रुक को कहते हैं।

यथा उनका वंचन-

कुजास्फुजिज्जीवरवीन्दुसीरशशांकलभेनेन्दुदिवाकराणाम् । मासाधिपत्यप्रभवो न चैपां जयोपघातैर्यहवद्भवन्ति ॥ भार्षे तु मासे कललं द्वितीये पेशिस्तृतीयेऽपि भवन्ति शाखाः । अस्थीन्यथ स्नायुशिराश्चतुर्थे मज्जान्त्रचर्माण्यपि पञ्चमे तु ॥ पष्टे त्वसुयोमनखैर्यकृच चेतस्विता सप्तममासि चिन्त्या । तृष्णाश्चनास्वादनमष्टमे स्यात् स्पर्शोपरोधी नवमे रतिश्च ॥ स्रोतोभिस्द्घाटितपूर्णदेहो गर्भोऽर्कमासे दशमे प्रसूते । परन्तु बहु सम्मत के कारण वराहमिहिर का मत ही ठीक है ॥ १६ ॥

अधिकाङ्ग, मूक और बहुत दिनों के बाद बोछने के योग— त्रिकोणगे ज्ञे विवलैस्तथाऽपरेर्मुखाङ्बिहस्तैद्धिगुणस्तदा अवेत् । स्रवाग्गवीन्दावशुभेर्भसन्धिगैः शुभेत्तितैश्चेत्कुरुते गिरिञ्चरात् ॥ १७ ॥

गर्भाधानकालिक अथवा प्रश्नकालिक लग्न से पञ्चम और नवम में बुध वैठा हो, शेष सब प्रह बलरहित हों तो गर्भ में दो शिर, चार हाथ और चार पैर बाला सन्तान कहना चाहिए।

वृप राशि में चन्द्रमा बैठा हो, सब पापब्रह भसन्धि (कर्क, बृश्चिक, मीन इन राशियों के अन्त्य नवांश ) में स्थित हों तो गर्भ में मूक (गूँगा ) सन्तान कहना चाहिए।

अगर वृप राशि में चन्द्रमा और सब पापग्रह भसिन्ध में स्थित हों तथा चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो बहुत दिन के बाद वह सन्तान बोलेगा ऐसा कहना चाहिए। बली शुभग्रह और अशुभग्रह दोनों से चन्द्रमा देखा जाता हो तो भी बहुत दिन के बाद बोलने बाला सन्तान कहना चाहिए। केवल पापग्रह से देखा जाता हो तो मूक कहना चाहिये॥ १७॥ सदन्तादि योग-

सौम्यर्क्षाशे रविज्ञहिंघरी चेत्सद्न्तोऽत्र जातः कुन्जः स्वर्के शिशिन तनुगे मन्द्माहेयदृष्टे। पंगुर्मीने यमशिकुजैवींचिते लग्नसंस्थे सन्धी पापे शशिनि च जडः स्यात्र चेत्सीम्यदृष्टिः॥ १८॥

शनेश्वर और मङ्गल बुध की राशि (मिथुन, कन्या) में अथवा उन राशियों के नवांश में हों तो गर्भ में सदन्त (दाँतवाला) सन्तान कहना चाहिए।

लग्न का चन्द्रमा स्वराशि (कर्क) में बैठा हो और शनैश्वर, मङ्गल ये दोनों

देखते हों तो गर्भ में दुव्ज ( कुबड़ा ) सन्तान कहना चाहिए।

लग्न में सीन राशि हो और उस लग्न को शनैश्वर, चन्द्रमा, मङ्गल ये तीनी

ग्रह देखते हों तो गर्भ में पङ्क ( हँगड़ा ) सन्तान कहना चाहिए।

पापब्रहों के साथ चन्द्रमा भसन्धि (कर्क, वृक्षिक, सीन इनके अन्त्य नवांश) में बैठा हो और कोई शुभब्रह नहीं देखता हो तो गर्भ में जड़ (मूर्ख) सन्तान कहना चाहिए।

वामन और अङ्गहीन योग— सौरराज्ञाङ्कदिवाकरदृष्टे वामनको मकरान्स्यविसन्ते । धीनचमोद्यगैश्च दकाणैः पापयुतैरभुजाङ्ब्रिज्ञिराः स्यात् ॥ १६ ॥

मकर का अन्त्य नवांश लग्न में हो, और उस लग्न पर शनैश्वर, चन्द्रमा और सूर्य की दृष्ट हो तो गर्भ में वामन ( छोटे शरीर का ) सन्तान कहना चाहिये।

अगर लग्न में पञ्चम अथवा नवम राशि अथवा लग्न जिस राशि में हो उस राशि का देष्काण हो अर्थात् लग्न में द्वितीय अथवा तृतीय अथवा प्रथम देष्काण पापग्रहों से युक्त हो क्यों कि द्वितीय, तृतीय, और प्रथम देष्काण कम से पञ्चम, नवम और लग्न की राशि में होते हैं। उन तीनों को सूर्य, चन्द्रमा और शनैश्चर देखते हों तो गर्भ में कम से हाथ से रहित, पाँव से रहित, भुजा से रहित और शिर से रहित सन्तान कहना चाहिए।

जैसे लग्न में पापप्रह मङ्गल से युत द्वितीय देष्काण में हो तथा उस को सूर्य, चन्द्रमा और शनैश्वर देखते हों तो हाथ रहित, एवं लग्न में पापप्रह (मङ्गल) नृतीय देष्काण में हों तथा उस को उक्त तीनों प्रह देखते हों तो पैर से रहित, यदि वा लग्न में लग्न की राशि का पापप्रह (मङ्गल) से युत देष्काण हो तथा उस को उक्त तीनों प्रह देखते हों तो शिर से रहित सन्तान कहना चाहिए।

कोई इस का अर्थ इस तरह करते हैं। मकर राशि का अन्त्य नवाश लग्न में हो

तथा उस पर शनैश्वर, चन्द्रमा और सूर्यकी दृष्टि हो तो वामन सन्तान

कहना चाहिये।

अगर छम्न में द्वितीय, तृतीय और प्रथम द्रेष्काण पापप्रहों से युत हो तो क्रम से हाथ से रहित, पाँव से रहित और शिर से रहित सन्तान कहना चाहिए। यहाँ अजरहितादि योग में 'सौरशशाङ्कदिवाकरदृष्टे' इस को नहीं छगाते हैं।

किसी का मत है कि जब लग्न में प्रथम देष्काण का उद्य रहेगा उस समय पद्मम और नवम राशि में भी प्रथम देष्काण ही का उदय रहेगा, ये तीनों देष्काण पापप्रहों से युत हों तो अजरहित सन्तान कहना चाहिए। एवं लग्न में जब द्वितीय देष्काण का उदय रहेगा उस समय पद्मम और नवम राशि में भी द्वितीय देष्काण ही उदित रहेगा। इन तीनों स्थानों के देष्काण पापप्रहों से युत हों तो पाँव से रहित सन्तान कहना चाहिए।

इसी तरह लग्न में जब तृतीय देष्काण का उदय रहेगा उस समय पञ्चम और नवम राशि में भी तृतीय देष्काण ही उदित रहेगा। ये तीनों देष्काण पापप्रहों से युत हों तो शिर से रहित सन्तान कहना चाहिए। वामन योग पूर्ववत्।

इस तरह से अनेक आचार्यों ने अनेक अर्थ किये हैं, परख कोई यथार्थ नहीं

प्रतीत होता है।

अतः वास्तविक अर्थ नीचे छिखते हैं-

मकर राशि का अन्त्य नवांश लग्न में हो और उस पर शनैश्वर, चन्द्रमा और

सुर्य की दृष्टि हो तो वामन सन्तान कहना चाहिए।

तथा गर्भाधान काल में लग्न से पञ्चम राशि में जो देश्काण हो वह यदि मङ्गल से युत हो तथा शनैश्वर, चन्द्रमा और सूर्य से दृष्ट हो तो हाथ से रहित सन्तान कहना चाहिए।

एवं उग्न से नवम राशि में जो देष्काण हो वह अगर मङ्गल से युत हो तथा

शनैश्वर, चन्द्रमा और सूर्य से दृष्ट हो तो पांव से रहित सन्तान कहना चाहिए। एवं छग्न में स्थित जो देष्काण हो वह अगर मङ्गळ से युत हो कर शनैश्वर,

चन्द्रमा और सूर्य से दृष्ट हो तो शिर से रहित सन्तान कहना चाहिए। यही व्याख्या ठीक है, क्योंकि भगवान् गर्ग का वचन भी इसी व्याख्या को

प्रष्ट करता है-

ळग्नाद्देष्काणगो भौमः सौरसूर्येन्द्रवीचितः । कुर्योद्विशिरसं तद्वत्पञ्चमे बाहुवर्जितम् ॥ विपदं नवमस्थाने यदि सौम्यैर्न वीचितः ।

तथा सारावली में—

भौमयुता द्रेष्काणास्त्रिकोणलग्नेषु संदृष्टाः। विसुजांब्रिमस्तकःस्याच्छ्रनिरविचन्द्रैर्वदेद्गर्भः॥ १९

अन्ध और काण योग-रविशशियुते सिंहे लग्ने कुजार्किनिरीतिते नयनरहितः सौम्यासौम्यैः सबुद्बुद्कोचनः। व्ययगृहगतअन्द्रो चामं हिनस्त्यपरं रवि-र्न शुभगदिता योगा याया भवन्ति शुमेत्तिताः ॥ २० ॥

सूर्य और चन्द्रमा सिंह लग्न में बैठे हों तथा मङ्गल और शनेश्वर से दृष्ट हों

तो गर्भ में नेत्रहीन सन्तान कहना चाहिए।

अगर केवल सूर्य लग्न में हो और मङ्गल शनैश्वर इन दोनों से दृष्ट हो तो द्विण नेत्र से हीन (काना) सन्तान कहना चाहिए।

अगर केवल चन्द्रमा सिंह लग्न में हो और मङ्गल, शनंश्वर दोनों से दृष्ट हो तो वाम नेत्र से रहित सन्तान कहना चाहिए।

यदि वा सूर्य और चन्द्रमा दोनों सिंह लग्न में बैठे हों तथा शुभग्रह और पाप यह दोनों से दृष्ट हों तो बुद्बुद ( फूड़ी युक्त या हिल्ने वाला या एक छोटा एक बड़ा नेत्र वाला ) सन्तान कहना चाहिए।

यहाँ पर भी केवल सूर्य सिंह लग्न में हो और शुभ, अशुभ दोनों ग्रह से देखा जाता हो तो दिचण नेत्र, केवल चन्द्रमा सिंह लग्न में हो और शुभ, अशुभ दोनों

प्रहों से देखा जाता हो तो वाम नेत्र सबुद्बुद कहना चाहिए।

गर्भाधान कालिक लग्न अथवा जन्म कालिक लग्न से चन्द्रमा द्वादशस्थान में स्थित हो तो वास नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र का नाश करता है।

इस अध्याय में 'त्रिकोणगे जे विवलैस्ततांऽपरंः' इत्यादि पद्य से यहाँ तक जितने अशुभ योग कहे गये हैं, उनमें योग करने वाले प्रहीं पर अगर एक भी शुभग्रह की दृष्टि हो तो परित सम्पूर्ण खराव फल नहीं होता है, किन्तु बहुत थोड़ा होता है।

प्रसङ्ख्या गर्भाधान के सुहर्त-त्यजेन्निधनजन्मर्चे त्रिविधं गण्डान्तं ਚ मुलान्तकं। पौष्णमथोपरागदिवसं पातं वैष्टतिम् ॥ दास्रं तथा श्राद्धदिनं दिवा च परिघाद्यर्थं स्वपत्नीगसे। पित्रो: जन्मर्चतः भान्युरपातहतानि मृत्युभवनं पापभम् ॥ भद्रा पद्यी पर्व रिका च संध्या भौमार्काकी नाचरात्रीश्चतस्तः। त्र्युत्तरेन्द्वर्कमेत्रवह्यस्वातीविष्णुवस्वस्त्रुपे गर्भाधानं पंत्रहदृष्ट्यने । शुभैश्र पापैस्त्र्यारिगैः केन्द्रत्रिकोणेपु ओजांशकेऽञ्जेऽपि च युग्मरात्रौ चित्रादितीज्याश्विषु मध्यमं सत्॥ वलान्वितावर्कसितौ स्वभांशे पुंसां यदा चोपचये भवेताम्। श्वनिभौमजीवास्तदा भवेद्गर्भसमुद्भवश्च॥ तथाङ्गनानाः

स्त्रीणां विधौ चोपचये कुनेन दृष्टेऽपि गर्भग्रहणस्य योगः। पुंसां तथा गीष्पतिना प्रदृष्टे स्त्रीपुंसयोर्योगमतोऽन्यथा न॥

तीनों प्रकार का गण्डान्त, जन्म नत्त्रत्र, अष्टम नत्त्रत्र, मूल, अरणी, अश्विनी, रैवती, ग्रहण काल, पात योग, वैश्वित योग, माता-पिता का श्राद्ध दिन, परिघयोग, उत्पात से हत नत्त्रत्र, जन्म राशि से अष्टम राशि और पाप नत्त्रत्र गर्भाधान में त्याज्य हैं।

भद्रा, पष्टी, पर्व दिन, रिक्ता ( ४।१४।९ ), सन्ध्या काल, मङ्गल, रवि, शनैश्वर

वार और पहली चार रातें गर्भाधान में वर्तित हैं।

तीनों उत्तरा, सृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्टा

और शतभिषा इन नचत्रों में गर्भाधान शुभ होता है।

केन्द्र, त्रिकोण इन दोनों में शुभवह, ६, ८, ११ इन स्थानों में पापवह हों, पुरुष यह (रित, मङ्गळ, गुह) छप्न को देखता हो, विषम नवांश में चन्द्रमा हो और सम रात्रि हो तो गर्भाधान शुभ होता है।

चित्रा, पुनर्वसु, पुन्य और अश्विनी इन नच्नत्रों में गर्भाधान मध्यम होता है। जब पुरुष के सूर्य, शुक्र ये दोनों अपने नवांश या उपचय स्थान में बली हो कर बैठे हीं तथा खो के चन्द्रमा, मंगड, ये दोनों उक्त स्थान में उसी तरह हीं तो गर्भधारण होता है।

अब स्त्रों के उपचय स्थान में स्थित चन्द्रमा की मंगठ देखता हो और पुरुष के चन्द्र को गरु देखता हो तो गर्भधारण का योग होता है, अन्यथा नहीं ॥ २०॥

आधानलप्त से प्रसवकालज्ञान —

तत्कालिमन्दुसिहतो द्विरसांशको य-स्तत्तुल्यराशिसिहते पुरतः शशांके। यावानुदेति दिनरात्रिसमानभाग-

स्ताचद्रते दिननिशोः प्रवदन्ति जन्म ॥ २१ ॥

गर्भाधान काल या प्रश्न काल में जिस राशि के जितनी संख्या वाले द्वादशांश में चन्द्रमा स्थित हो, यहाँ कोई २ 'तास्कालिकेन्दुसहितो द्विरशांशको यः' ऐसा पाठ मानते हैं। तो भी अर्थ वही रहता है।

जैसे गर्भाधान कालिक अथवा प्रश्न कालिक चन्द्रमा जितनी संख्या वाले द्वाद-शांश में स्थित हो उतनी संख्या मेपादि से गणना करने पर जो राशि मिले, दशवें महीने में उस राशि में जब चन्द्रमा आवे तब जन्म कहना चाहिये, ऐसा अर्थं करते हैं। तथा सारावली में—

यस्मिन् द्वादशभागे गर्भाषाने व्यवस्थितश्चनदः । तत्तुल्यर्चे प्रसवं गर्भस्य समादिशेत्माज्ञः ॥ किसी का मत यह है कि गर्भाषान काळ अथवा प्रश्न काळ में जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो, उसमें जिस राशि का जितनी संख्या वाला द्वादशांश हो, उस द्वादशांश वाली राशि में उतनी संख्या आगे जो राशि मिले उस राशि पर दशम मास में जब चन्द्रमा आवे तब जन्म कहना चाहिए। यही अर्थ यथार्थ है, क्योंकि इसी अर्थ को भगवान् गार्गि का वचन पुष्ट करता है—

यावत्संख्ये द्वाद्धांशे शीतरश्मिन्यंवस्थितः। तत्संख्यो यस्ततो राशिर्जन्मेन्दौ तद्गते वदेत्।

यहां पर नक्तत्र आनयन करने के लिये अनुपात-

यदि चन्द्रस्थ द्वादशांश प्रमाण (२°। २०'= १५०') में राशि कला अठारह सा पाते हैं तो चन्द्र भुक्त द्वादशांश कला में क्या ? लिब्ध में एक नचण चरण के कला प्रमाण (८००) से भाग देने से लिब्ध गत नचत्र शेष वर्तमान नचत्र का मान होगा।

गर्भकाल या प्रश्न काल से दिन और रात्रि का ज्ञान-

इष्ट काल में 'गोजाश्विकिकैंमिथुना' इत्यादि रलोक से लग्न राशि दिनसंज्ञक या रात्रिसंज्ञक है इसका ज्ञान करके दिन संज्ञक हो तो दिन में रात्रि संज्ञक हो तो रात्रि में जन्म कहना चाहिए।

दिनरात्रिगतेष्टकाळज्ञान-

गर्भाधान काल या प्रश्नकाल में लग्नराशि दिनसंज्ञक हो तो दिन मान से रात्रिसंज्ञक हो तो रात्रिमान से जितना काल भाग गत हुआ हो उतना ही दिन या रात्रि से गतकाल में जन्म कहना चाहिए, यह जिसका मत है उसका प्रमाण सारावली में—

तत्कालं दिवसनिशा समुदेति राशिभागो यः। यावानुद्यस्तावान्वाच्यो दिवसस्य रात्रेर्वा॥ इरयाधाने प्रथमं प्रस्तिकालं सुनिश्चितं कृत्वा। जातकविद्वितं च विधि विचन्तयेत्तव्र गणितजः॥ २१॥

उदाहरण—शुभशाके १८३१, संवत् १९६६ सन् १३१७ साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी दण्डादि = (२६।१३) तदुपरि नवमी, पुनर्वसुनस्त्रदण्डादि = (४।१६) तदुपरि पुष्य, सिद्धियोगदण्डादि = (२६।३६) तदुपरि साध्य, गुरु वासर में श्रीसूर्य भुक्त नुलांशकादि = (२।००।५२), सूर्योदय से इष्टघटयादि = (५३।१२), मिश्रमान = (४४।१६), मिश्रेष्टान्तर धन = (००।०८।५५) तारकाल्किरवि = (६।०२।०९।४५) अयनांश = (२०।५१।९,) प्रश्नलग्न राश्यादि = (४।२५।३३।५३) दिनमान = २८।३१, रात्रिमान (३१।२९) रात्रि में पूर्वनत = ६।४९, उस्नत = २३।११, दशम लभ राश्यादि = १।२५।१९।१४, मयात = ४८।४५, मभोग = ५९।१४।

इस समय में किसी को गर्भाधान हुआ।

## गर्भाधानकालिकस्फ्रटब्रह—

| रवि              | ६१०२१०९१४४         | गति | ४९१४४  |
|------------------|--------------------|-----|--------|
| चन्द्र           | ३।१४।१८।२६         | गति | ८१०।२१ |
| मङ्गल            | ४।२२।४९।५४         | गति | ३७।०२  |
| बुध              | <b>४।२१।३७।३</b> १ | गति | 901%   |
| <b>बृहस्प</b> ति | ८।११।२४।१३         | गति | SIZX   |
| शुक              | रा०३।४६।४६         | गति | ७३।१९  |
| शनि              | ४।११।१४।१२         | गति | 8618   |
| राहु             | राव्हा७ ।४४        | गति | ३।११   |
| केतु             | ८१9६। ७१४४         | गति | ₹199   |

## गर्भाधान कालिक तन्त्रादि द्वादशभाव सस्तन्धि-

| तनु    | ४।२५।३३।५३         | सन्धि | ४११०।३१।२६            |
|--------|--------------------|-------|-----------------------|
| धन     | राद्रशर ९१००       | सन्धि | हानं वारहाइ४          |
| सहज    | हारप्रारक्षा०७     | सन्धि | ७।१०।२१।४०            |
| वन्धु  | <b>७।२४।</b> १९।१४ | सन्धि | ८।१०।२१।४१            |
| सुत    | ८।२.४।२४।७         | सन्धि | ९।१०।२६।३३            |
| रिषु   | ९।२५।२९।००         | सन्धि | 9 ०। १ ०। ३ १। २ ७    |
| जाया   | १०।२५।३३।५३        | सन्धि | १ १ १ १ ० । ३ १ । २ ६ |
| मृत्यु | ११।२४।२९।००        | सन्धि | ००।१०।२६।३४           |
| धर्म   | ००।२४।२४।०७        | सन्धि | 9190129180            |
| कर्म   | 91२४19९19४         | सन्धि | रा१०।२१।४१            |
| श्राय  | रारधारधा०७         | सन्धि | ३।१०।२६।३३            |
| व्यय   | ३।२४।२९।००         | सन्धि | ४।१०।३१।२७            |

### गर्भाधानकात्तिककुण्डलो-



अब यहाँ विचार करना है कि
प्रसन किस काल में होगा, इस
कुण्डली में स्पष्ट चन्द्रमा = (३।३॥
१८।२६), अतः कर्क राशि के छुठे
द्वादशांश में चन्द्रमा हुआ। परन्तु
कर्क राशि में पष्ठ द्वादशांश धनु
का होता है, अतः धनु से पष्ठ (इप)
राशिस्थ चन्द्रमा कार्तिक से दशस

आस ( श्रादण ) में जब होगा तब प्रसव कहना चाहिए ।

अब नचत्र ज्ञान करते हैं। वृष राश्चि में तीन नचत्रों का भाग है, कृत्तिका का तीन चरण, रोहिणी का चारों चरण और मृगश्चिरा के दो चरण हैं। उनमें दिस नचत्र के किस चरण में जन्म होगा इसका ज्ञान करना है,

यहां पर अंशादि चन्द्र—(१४।१८।रह्), है

अतः चन्द्रमा के शुक्त द्वादशांश = (१४°।१८'।२६)-(१२°।३०')=

(१°।४'८।२६) = १०८'।२६'' = १०८' स्वल्पान्तर के कारण २६ विकला का स्थाग किया।

अय अनुपात क्या कि—चन्द्रस्य द्वादशांशकला १५०' (२°।३०'= १५०') में राशिकला अठारहसी पाते हैं तो चन्द्रशुक्त द्वादशांशकला (१०८') में क्या।

=  $\frac{9 < 9 < 6^{\circ} \circ 6^{\circ}}{1000} = 99 \times 900 = 9998 = 71813 = 3000,$  एक राशि में नव चरण होते हैं.

अतः एक चरण में कलामान =  $\frac{9 < 0.0}{200}$  = २००, इतना आया। इससे राशि भुक्तकला में भाग दिया तो  $\frac{1200}{200}$ , लिक्ष गत चरण = ६,

शेप दर्तमान चरण में भुक्त कला = १६० = १२,

अतः वृप राशि के सप्तम चरण में अर्थात् रोहिणी नत्तन्न के चतुर्थं चरण में प्रसद कहना चाहिए।

दिन अथवा रात्रि में प्रसव होगा इसका ज्ञान-

गर्भाधान कालिक लग्न सिंह = (४१२५१३३१५३) में अष्टम नवमांश मीन का है। मीन रात्रि में वली होता है, अतः रात्रि में प्रसव कहना चाहिए।

अब यहां रात्रि गत इष्ट काळ का ज्ञान करते हैं । अष्टम नवांश की भुक्तकळा= ( २५°।३३'।५३'' ) - ( २३°।२०' )= (२°1१३'1५३")= १३३'1५३" स्वल्पान्तर से १३४' ब्रहण किया। एक नवमांश में कला मान = (३°1२०')=२००' गर्भाधान की रात्रि का मान = (३११२९)=३१ स्वल्पान्तर से।

अब अनुपात किया कि एक नवमांश कला (२००) में गर्भाधान के रात्रि घटीमान ३१ पाते हैं तो नवमांश का मुक्त कला (१३४') में क्या =

 $\frac{39 \times 93 \times}{200} = \frac{39 \times 810}{200} = \frac{2000}{200} = 850$  घटी = 20,

शेष = ७७ को साठ से गुणा किया तो ४६२० हुआ, इसमें फिर सौ का आग दिया तो छन्ध पछा = ४६ आई।

अतः सिद्ध हुआ कि उस रात्रि केइतने घटवादि (२०।४६) वीतने पर प्रसव होगा। तीन वर्ष अथवा बारह वर्ष गर्भधारण योग—

डदयति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मन्दे
यदि भवति निषेकः स्तिरब्दत्रयेण।
शशिन तु विधिरेष द्वादशेऽब्दे प्रकुर्याश्रिगदितमिद्द चिन्त्यं स्तिकालेऽपि युक्तया॥ २२॥
इति श्रीवराहमिहिरकृते बृहजातके निषेकाध्यायश्चर्यंः॥ ४॥

गर्माधान कालिक लग्न में शनि का नवांश हो अर्थात् मकर या कुम्म राशि का नवांश हो और लग्न से ससम भाव में शनि बैठा हो, ऐसे योग में गर्भाधान होने से गर्भाधान के दिन से तीसरे वर्ष में प्रसव होता है।

अगर इस तरह का योग चन्द्रमा के वश हो अर्थात् किसी भी लग्न में चन्द्र-नवांश (कर्क राशि के नवांश) हो और लग्न से सप्तम में चन्द्रमा हो ऐसे योग में गर्माधान होने से बारह वर्ष में प्रसव होता है।

इस अध्याय में कहे हुए योग (अङ्गहीनाधिकयोग, पित्रादिकष्टयोग पहत्यादि) जनम छग्न से भी जो समीचीन समझ में आवे सो विचार कर कहना चाहिये॥

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां निषेकाध्यायश्चतुर्थः॥ ४॥

--

## अथ सृतिकाध्यायः पश्चमः

पिता के परोच में जन्म का ज्ञान—
पितुर्जातः परोच्चस्य सग्नमिन्दावपश्यति ।
चिदेस्थस्य चरमे मध्याद्श्रष्टे दिवाकरे ॥ १ ॥

जन्म समय में चन्द्रमा उन्न को न देखता हो तो पिता के परोच्च में जन्म कहना चाहिये।

अब स्वदेश या परदेश सें पिता की स्थिति का ज्ञान करते हैं।

जैसे—यदि चन्द्रमा उन्न को न देखता हो और सूर्य दशम स्थान से अष्ट (च्यत) हो कर चर राशि में स्थित हो,

अर्थात् अष्टम, नवम, एकादश, द्वादश इन भावों में से किसी में स्थित हो कर चर राशि में हो तो विदेश में स्थित पिता के परोच में जन्म कहना चाहिए।

यदि वा चन्द्रमा उग्नको न देखता हो और सूर्य अष्टम, नवम, एकादश, द्वादश, इनमें से किसी भाव में स्थित हो कर स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में स्थित पिता के परोच में जन्म कहना चाहिए।

इसी तरह चन्द्रमा एम को न देखता हो और सूर्य अष्टम, नवम, एकाद्श, द्वादश इनमें से किसी भाव में स्थित हो कर द्विस्वभाव राशि में हो तो रास्ते में वलते हुए पिता के परोच्च में जन्म कहना चाहिये॥

तथा सरावली में—

होरामनीच्यमाणे पितरि न गेहस्थिते शिशिन जातः।
मेपूरणाच्च्युते वा चरगे भानी विदेशगते ॥१॥
पिता के परोच्च में जन्म ज्ञान का योगान्तर—
उद्यस्थेऽपि चा मन्दे कुजे चास्तमुपागते।
स्थिते चान्तःचपानाथे शशाङ्कसुतश्रुकयोः॥२॥

शनैश्चर छम्न में स्थित हो और चन्द्रमा छम्न को न देखता हो तो विदेश में स्थित पिता के परोच में जन्म कहना चाहिए।

अथवा मङ्गळ उम्र से सप्तम स्थान में स्थित हो और चन्द्रमा उम्र को न देखता हो तो विदेश में स्थित पिता के परोच में जन्म कहना चाहिये।

अथवा चन्द्रमा, ब्रुध और शुक्र के बीच में स्थित हो और उम्र को न देखता हो तो विदेश में स्थित पिता के परोज्ञ में जन्म कहना चाहिए। तथा उधु जातक में—

चन्द्रे लग्नमपरयति मध्ये वा सौम्यशुक्रयोश्चन्द्रे। जन्म परोत्तस्य पितुर्यमोदये वा कुजे चास्ते॥२॥ सर्पस्वरूप और सर्पवेष्टित जातक का ज्ञान— शशाङ्के पापस्तम्ने वा वृश्चिकेशत्रिभागगे। श्रभैः स्वायस्थितैर्जातः सर्पस्तद्वेष्टितोऽपि वा॥३॥

चन्द्रमा वृक्षिकेश ( सङ्गल ) के देष्काण ( मेष में प्रथम देष्काण, कर्क में द्वितीय देष्काण, सिंह में तृतीय देष्काण, वृक्षिक में प्रथम देष्काण, धनु में द्वितीय देष्काण. मोन में तृतीय देश्काण ) में से किसी एक देश्काण में हो और द्वितीय, एकादश इन दोनों स्थानों में ग्रुभग्रह स्थित हों तो सर्परूप जातक का जन्म कहना चाहिए।

अथवा पापप्रह की राशि लग्न में हो, उसमें मङ्गल के पूर्वोक्त देष्काण में से कियी एक देष्काण का उदय हो, द्वितीय और एकादश में शुभप्रह हों तो सर्प से वेष्टित जातक का जन्म कहना चाहिए।

यहाँ पर किसी आचार्य की ब्याख्या इस तरह है-

जैसे चन्द्रमा पापप्रहके लग्न में हो अथवा मङ्गल के देष्काण में हो और चन्द्रमा से द्वितीय और एकादश में शुभग्रह हों तो सर्प अथवा सर्प से वेष्टित जातक का जन्म कहना चाहिए।

बहुमत के कारण यहाँ पर पूर्व का अर्थ ही ठींक है।

भगवान् गार्गि का वचन— भोमद्रेष्काणगे चन्द्रे सौम्येरायधनस्थितैः । सर्पस्तद्वेष्टितस्तद्वत्पापछन्ने विनिर्दिशेत् ॥ तथा सारावली में—

भौमद्रेष्काणगतेन्दी छग्ने वा संस्थित वदेजातम् । ह्येकादशगैः सौम्येरहिवेष्टितको भुजङ्गो वा ॥ ३ ॥ कोज से वेष्टित यमछ योग—

चतुष्पद्गते भानौ शेषैवींर्घ्यसमन्वितैः। द्वितन्रस्थैश्च यमलौ भवतःकोशवेष्टितौ॥ ४॥

चतुष्पद राशियों (मेप, वृप, सिंह, धनु का परार्ध, मकर का पूर्वार्ध) में से किसी एक राशि में सूर्य स्थित हो और वल युक्त सब शुभग्रह द्विस्वसाव राशियों में स्थित हों तो एक जरायु से लिपटा हुआ यमल (जोड़ा) का जन्म होता है ॥॥॥

नाल से वेष्टित जातक के जन्म का ज्ञान— छागे सिंहे वृषे लग्ने तत्स्थे सौरेऽथवा कुजे।

राष्ट्रयंशसदशे गात्रे जायते नालवेष्टितः ॥ ४॥

मेप, सिंह और वृष राशियों में से कोई एक राशि छन्न में हो और उसमें शनैश्वर या मङ्गळ वैठा हो तो नाळ से वेष्टित सन्तान का जन्म होता है।

अव जातक के किस अङ्ग को नाल से विष्टित कहना चाहिए इसका ज्ञान करते हैं— लग्न में जिस राशि का नवांश उदित हो उस राशि का (कालाङ्गानि वराङ्गमा-नन""इत्यादि से सिद्ध ) जो अङ्ग उस अङ्ग को नालवेष्टित कहना चाहिए।

तथा सारावळी में— सिंहाजगोभिरुदये सूते निकनवेष्टितो जन्तुः । लग्ने क्रजेऽथ सौरे राश्यंशसमानगान्नेषु ॥ ५॥

#### जार से उत्पन्न का ज्ञान-

न लग्नमिन्दुश्च गुर्हानेरीक्षते न चा राशाङ्कं रविणा समागतम्। सपापकोऽकंण युतोऽथवा शशी परेण जातं प्रवदन्ति निश्चयात्॥ ६॥

लग्न और चन्द्रमा को बृहस्पति न देखता हो तो जार (पर पुरुष) से उत्पन्न

सन्तान कहना चाहिए।

अथवा सूर्य. सहित चन्द्रमा को वृहस्पति न देखता हो तो जार से उत्पन्न

सन्तान कहना चाहिए।

अथवा पापग्रह से युत चन्द्रमा सूर्य के साथ किसी राशि में हो तो जार से उत्पन्न सन्तान कहना चाहिए। अगर चन्द्रमा बृहस्पित के गृह में बैठ कर उसके द्रेष्काण या उसके नवांश या उसके द्रादशांश या उसके त्रिंशांश में हो अथवा अन्य किसी राशि में भी बृहस्पित के साथ चन्द्रमा हो तो पूर्वोक्त योग रहते हुए भी जार से उत्पन्न सन्तान नहीं कहना चाहिए।

यतः भगवान् गार्गि का ऐसा वचन है—
गुरुचेत्रगते चन्द्रे तद्युक्ते वान्यराशिगे ।
तद्द्रेष्काणे तदंशे वा न परंजीत इप्यते ॥
यहां पर वृद्ध—

तुर्यचन्द्रेचितः खेटः शत्रुभिर्वा युतेचितः । परेण जायते वालो निश्चितं च यथा पशुः॥ त्रिपष्टद्विसुताधीशो यदा लग्ने स्थितः सदा। तथापि परजातः स्याद्भृत्याद्यन्यसुतादिभिः॥ लग्ने क्र्रोऽस्तगः सीम्यः कर्मस्थो रविनन्दनः। अस्मिन् योगे च यो जातो जायते वर्णसङ्घरः॥ मूर्ती चेन्दुश्च दुश्चिनये भूमिनन्दनभागवी । यदा पञ्चदशावणें तदापि परवालकः प्रहराजे स्थिते लग्ने चतुर्थे सिहिकासुतः । स्वदेवरात्सुतोत्पत्तिर्जाता तस्या न संशयः॥ लग्ने राहुधरापुत्री सप्तमे चन्द्रभास्करी । नीचेन जायते वालो यदि राज्ञी भवेदिप ॥ सूर्ययुक्तेन्दुलग्नस्थे सप्तमे भौमभास्करौ । अस्मिन् योगे यदा जन्म परेणैव हि जायते ॥ केन्द्रं शून्यं भवेद्यस्य सोऽपि जातः परेण हि। द्विपद्यष्टमरिः फेपु ग्रहास्तिष्टन्ति यस्य सः॥ प्कस्थाने यदास्तेशलग्नेशौ सोऽपि जारजः।

जीवो निशाकरं छग्नं नेचेतापि च जारजः॥ जीववर्गविहीनांशे तदा योगः पराज्जनेः। हिशत्रू चैककेन्द्रस्थावन्यग्रहविवर्जितौ ॥ तदापि परजातः स्यास्थिरछग्ने विशेषतः। चतुर्थे दशमे छग्ने पापयुग्विधुसंस्थितः॥ छग्नेशे संस्थिते छग्ने परजातः कदाचन्। भङ्गोऽयं सर्वयोगानामिति ते कथितं मया॥

यदि ग्रह चतुर्थ स्थान में स्थित चन्द्रमा से देखा जाता हो अथवा बहुत शत्रु ग्रहों से युत दृष्ट हो तो पशु की तरह जार से उरवन्न जातक होता है।

तृतीय, पष्ट, द्वितीय, पञ्चम इन स्थानों के स्वामी लग्न में स्थित हों तो भृत्यादि से उत्पन्न कहना चाहिये।

ल्झ में पापग्रह, सप्तम स्थान में शुभग्रह और दशम में मङ्गल स्थित हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक को वर्णसङ्कर कहना चाहिए।

लग्न में चन्द्रमा, तृतीय स्थान में मङ्गल और शुक्र हो तो पञ्चदश आवर्ण रहने पर भी जारज कहना चाहिए।

सूर्य लग्न में और राहु चतुर्थ में हो तो निश्चय करके अपने देवर से सन्तान कहना चाहिये।

लग्न में राहु और मङ्गल तथा सप्तम में चन्द्रमा और सूर्य हो तो नीच जाति से

उत्पन्न सन्तान कहना चाहिए।

सूर्य से युत चन्द्रमा लग्न में हो अथवा सप्तम में मङ्गल और सूर्य हो तो ऐसे योग में जार से उत्पन्न सन्तान कहना चाहिए।

जिसके केन्द्र स्थान में कोई ग्रह नहीं हो उसको भी जार से उत्पन्न कहना चाहिए। जिसके सब ग्रह द्वितीय, पष्ट, अष्टम और द्वादश में स्थित हों तो परजातक कहना चाहिए।

तथा इनमें कोई एक ग्रह उक्त स्थान से भिन्न स्थान में भी हो तो निश्चय करके

परजातक ही कहना चाहिए।

लग्नेश और सप्तमेश दोनों किसी एक राशिमें हों तो परजातक कहना चाहिए। चन्द्रमा और लग्न को बृहस्पति नहीं देखता होतो जार से उत्पन्न कहना चहिए। लग्न में बृहस्पति का वर्ग नहीं हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए।

दो परस्पर शत्रु प्रह (रिव, शुक्र इत्यादि) केन्द्र स्थान में एक जगह स्थित हों

और उस स्थान में दूसरा प्रह नहीं हो तो परजातक कहना चाहिए।

अगर एक साथ स्थित परस्पर दो शत्रु ग्रह स्थिर छन्न में हों तो विशेष करके जारज कहना चाहिए। पापग्रह से युत चन्द्रमा चतुर्थ, दशम अथवा छन्न में स्थित हो और छन्नेश छन्न को देखता हो तथापि जार से उत्पन्न कहना चाहिए। अगर लग्नेश लग्न में बैठा हो तो पूर्वोक्त योग रहने पर भी जारज नहीं होता है ॥६॥ जातक के पितृबन्धन योग—

क्रूर्क्गतावशोभनो सुर्याद्यननवात्मजस्थितो । बद्धस्त पिता चिदेशगः स्त्रे वा राशिवशाद्यो पथि ॥ ७ ॥

दो पापग्रह (शनि और मंगल ) पापग्रहों के राशि में स्थित हों और सूर्य से सप्तम, नवम या पञ्चम में स्थित हों तो बालक का पिता बन्धन युक्त (कारागृह में ) है ऐसा कहना चाहिए।

कहाँ पर बन्धन युक्त है इसका निर्णय करते हैं-

पूर्वोक्त सब योग हों और सूर्य चर राशि में हो तो विदेश में, स्थिर राशि में हो तो अपने देश में और द्विस्वभाव राशि में हो तो रास्ते में वन्धन युक्त जानना चाहिए। नौकास्थलनमयोग—

> पूर्णे शशिनि स्वराशिगे सौम्ये लग्नगते शुमे सुखे। सम्बे जसजेऽस्तगेऽपि वा चन्द्रे पोतगता प्रस्यते॥ =॥

पूर्वबली चन्द्रमा स्वराशि (कर्क) में स्थित हो, बुध लग्न में हो और शुभग्रह (बृहस्पति) सुख (चतुर्थ) स्थान में स्थित हो तो नौका पर जन्म कहना चाहिए।

अथवा जलचर राशियों (कर्क, मकर के पराई और मीन) में से कोई राशि लग्न में हो और सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो नाव पर जन्म कहना चाहिए ॥८॥ जल में जन्म का ज्ञान—

> श्राष्योदयमान्यगः शशो सम्पूर्णः समवेत्रतेऽथवा । मेषूरणवन्धुलग्नगः स्यात्स्तिः सलिले न संशयः॥ ६॥

जलचर राशियों (कर्क, मकर के पराई और मीन) में से कोई राशि लग्न में हो और चन्द्रमा भी जलचर राशि का हो तो सिल्ले (जल के समीप में) जन्म कहना चाहिए।

अथवा जलचर राशि लग्न में हो और उसको पूर्णवली चन्द्रमा देखता हो तो जल दे समीप में जन्म कहना चाहिए।

अथवा जलचर राशि में वैठा हुआ चन्द्रमा दशम या चतुर्थ या लग्न में हो तो निश्चय कर के जल के समीप में जन्म कहना चाहिए॥ तथा सरावली में—

सिंहिलभल्प्नं चन्द्रो जल्रचरराशी तु वेचते पूर्णः। प्रसवं सिंहिले विद्याद्वनधूदयदशमगश्च यदा॥९॥ वन्धनागार और गर्त में जन्म का योग— उद्योडुपयोर्क्ययस्थिते गुप्त्यां पापनिरोक्तिते यमे। श्रालिक किंगुते विलय्नगे सौरे शोतकरे स्तिते उच्छे ॥ १० ॥ लग्न और चन्द्रमा दोनों एक स्थान में स्थित हों और उन से द्वादश स्थान में स्थित शनैश्वर पापप्रहीं से देखा जाता हो तो वन्धनागार (जेळखावा) में जन्म कहना चाहिए।

शनेश्वर वृश्चिक अथवा कर्क राशि के लग्न में हो और चन्द्रमा उस को देखता हो तो अवट ( खाईं ) में जन्म कहना चाहिए ॥ ५० ॥

क्रांडा भवनादि में जन्म का योग-

मन्देऽवजगते विलग्नगे बुधस्टर्येन्दुनिरोचिते कमात्।

क्रीडाभवने सुरालये सोषरभूभिषु च प्रस्यते ॥ ११ ॥ शनैश्वर जलराशि (कर्क, मकर का परार्द्ध और मीन ) का हो कर लग्न में वैठा हो और उस को बुध, सूर्य और चन्द्रमा देखते हों तो क्रम से क्रीडा भवन (विहार के गृह), सुरालय (देववर) और ऊपर भूमि में जन्म कहना चाहिए।

जैसे शर्नेश्वर जलचर राशि के लग्न में हो और बुध से देखा जाता हो तो कीडा

भवन में जन्म कहना चाहिए।

यदि शर्नेश्वर जलचर राशि के लग्न में बैठ कर सूर्य से देखा जाता हो तो देवालय में जन्म कहना चाहिए।

यदि वा शनैश्चर जलचर राशि के लग्न में स्थित हो कर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो ऊपर भूमि में जन्म कहना चाहिए॥ ११॥

रमशानादि सं जन्म के योग-

नृलग्नगं प्रेदय कुजः श्मशाने रम्ये स्तितेन्दू गुरुरग्निहोते। रविनंरेन्द्रामरगोकुलेषु शिल्पालये जः प्रसच करोति॥ १२॥

मनुष्य राशियों ( मिथुन, कन्या, तुला, धनु के पूर्वाई और कुम्स ) में से कोई राशि लग्न में हो उस में शनैश्वर बैठा हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो रमशान में जन्म कहना चाहिए।

यदि मनुष्य राशि के लग्न में शनेश्वर स्थित हो कर चन्द्रमा और शुक्र से देखा

जाता हो तो रम्य ( सुन्दर ) स्थान में जन्म कहना चाहिए।

यदि वा मजुष्य राशि के लग्न में स्थित शनैश्वर महस्पति से देखा जाता हो सो अग्निशाला में जनम कहना चाहिए।

एवं मनुष्य राशि के छप्त में स्थित शनैश्वर सूर्य से देखा जाता हो तो राजा के गृह अथवा देवस्थान अथवा गोशाला में जन्म कहना चाहिए।

प्रवञ्च मनुष्य राशि के छप्न में स्थित शनैश्वर बुध से देखा जाता हो तो शिख्प-शाला में जन्म कहना चाहिए॥ तथा सारावली में—
रविजे जलजविलसे क्रीड़ोचाने बुधेन्निते प्रसवः ।
रविणा देवागारे तथोखरे चैव चन्द्रेण ॥
आरण्यभवनलसे गिरिवरदुरों तथा नरविलग्ने ।
रुधिरेन्निते रमशाने शिलिपक्रनिलये च सौश्येन ॥

तथा वाद्रायण—

सूर्येचिते गोनृपदेववासे शुक्रेन्दुजाभ्यां रमणीयदेशे। सुरेजयदृष्टे द्विजवन्दिहोत्रे नरोद्ये सम्प्रवदन्ति स्तिम्॥

प्रसव देश का ज्ञान-

राइयंशासमानगोचरे मार्गे जन्म चरे स्थिरे गृहे । स्वर्जाशानते स्वमन्दिरे बलयोगात्फलमंशकर्ज्योः॥ १३ ॥

जन्म छरन की राशि और नवांश के समान भूमि में प्राणी का जन्म कहना चाहिए। धगर जन्म छरन राशि और नवांश राशि चर संज्ञक हो तो रास्ते में, स्थिर संज्ञक हो तो घर में जन्म कहना चाहिए।

जन्म लग्न में जो राशि हो उसी राशि के नवांश का भी उदय हो तो अपने घर में जन्म कहना चाहिए।

जहां लग्न की राशि और नवांश राशि भिन्न हो वहां उन दोनों में जो बली हो उसी का फल कहना चाहिए॥ १३॥

माता से त्यक्तसन्तान का ज्ञान— आरार्कजयोद्धिकोणगे चन्द्रेऽस्ते च विख्उयतेऽस्वया ।

हप्टें अरराजमिन्त्रणा दीर्घायुक्सुखभाक् च स स्मृतः ॥ १४ ॥ मङ्गल और शनैश्वर एक राशि में बंटा हो और उस राशि से पञ्चम, नवम, सप्तम स्थानों में से किसी एक में चन्द्रमा बैटा हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक को माता छोड़ देती है।

यदि पूर्वोक्त योग में बृहस्पित की दृष्टि चन्द्रमा पर हो तो माता से स्यक्त भी जातक दीर्घायु और सुखी होता है ॥ १४ ॥

माता से त्यक्तसन्तान का मृत्युयोग— पापेक्तिते तुहिनगाबुद्ये कुजे उस्ते त्यक्तो विनश्यति कुजार्कजयोस्तथाये । सौम्येऽपि पश्यति तथाविधहस्तमेति सौम्येतरेषु परहस्तगतोऽष्यनायुः॥ १४॥

चन्द्रमा लग्न में स्थित होकर पापप्रह (सूर्यऔर शनैश्वर) से देखा जाता हो और

मङ्गल लग्न से ससम स्थान में स्थित हो तो माता से त्यक्त सन्तान मर जाता है। तथा चन्द्रमा लग्न में स्थित होकर पापप्रह (सूर्य) से दिखा जाता हो और लग्न से एकादश स्थान में शनैश्चर, मङ्गल ये दोनों हों तो भी माता से त्यक्त सन्तान मर जाता है।

एवं चन्द्रमा लग्न में स्थित होकर पापग्रह से देखा जाता हो और उस पर शुभ ग्रह (शुक्र, बुध और गुरु) की भी दृष्टि हो तो उन शुभग्रहों में जो बल्दान् हो वह जिस वर्ण का स्वामी हो उस वर्ण के हाथ में वह सन्तान जाता है और जीवित रहता है।

अगर चन्द्रमा लग्न में स्थित होकर पापग्रह से देखा जाता हो तथा उस पर 'ग्रुक और बुध की दृष्टि हो किन्तु बृहस्पति की दृष्टि न हो तो परहस्त में गया हुआ सन्तान मर जाता है ॥

तथा सारावली में-

म्रियते पापैर्देष्टे शिश्ति विलग्ने कुजेऽस्तगे त्यक्तः । लग्नाच लाभगतयोवसुधासुतमन्दयोरेवम् ॥ पश्यित सौग्यो बलवान् यादग्गृहणाति तादशो जातम् । शुभपापप्रहृदृष्टे परेर्गृहीतोऽप्यसौ म्नियते ॥ सर्वेप्वेतेषु यदा योगेषु शशिसुरेज्यसन्दृष्टः । भवति तदा दीर्घायुर्दस्तगतः सर्ववर्णेषु ॥ १५ ॥ प्रस्व के घर का ज्ञान—

पितृमातृगृहेषु तद्वलात्तरुशालादिषु नोचगैः शुभैः। यदि नेकगतैस्तु घोत्तितौ लग्नेन्द् विजने प्रस्यते॥१६॥

जन्म काल में पित्रादिसंज्ञ प्रहों में जो प्रह सब से बलवान् हो उसके घर में जन्म कहना चाहिए।

जैसे पितृसंज्ञक ग्रह सबसे बळवान् हो तो पिता के घर में, मानृसंज्ञक ग्रह सबसे बळवान् हो तो माता के घर में, पितृब्यसंज्ञक ग्रह सबसे बळवान् हो तो पिता के भाई के घर में, और मानृब्यसंज्ञक ग्रह सब से बळवान् हो तो माता के घर में जन्म कहना चाहिए।

यदि सब शुभग्रह अपने अपने नीच स्थान में बैठे हों तो बृद्ध के नीचे, लकड़ी आदि के घर में, नदी के तट पर, कृप के समीप में, वगीचे में या पर्वतादि देश में

जनम कहना चाहिए।

यदि वा सब शुभग्रह नीच स्थान में स्थित हों तथा छान, चन्द्रमा ये दोनों एक राशि में बेंटे हुए बहुत ग्रहों से नहीं देखे जाते हों तो विजन (निर्जन स्थान बनादिक) में जन्म कहना चाहिए। तथा मारावली में-

पितृमान्त्रहवर्गे तस्वजनगृहेषु बलयोगात्।
प्राकारतरूनदीषु च स्तिनींचाश्रितैः सौम्यैः॥
नेन्नेते लग्नेन्दू यधेकस्था प्रहास्तदाऽद्य्याम्॥ १६॥
दीपसम्भवासम्भव और भूश्देश का ज्ञान—
मन्द्र्ज्ञांशे शशित्वि हिबुके मन्द्रह्येऽ्व्जगे वा
तद्युक्ते वा तमित श्रायनं नीचसंस्थेश्च भूमौ।
यद्धद्राशित्रज्जिति हरिजं गर्भमोत्तस्तु तद्वत्
पापेश्चन्द्रात्स्मरसुखगतैः क्लेशमाहुर्जनन्याः॥ १०॥

जिस के जन्म कुण्डली में शनैश्वर के नवमांश में चन्द्रमा बैठा हो उस का अन्धकार में जन्म कहना चाहिए।

अथवा चन्द्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में वैठा हो तो भी अन्धकार में जन्म कहना चाहिए।

अथवा चन्द्रमा, शनैश्वर से देखा जाता हो तो भी अन्धकार में जन्म कहना चाहिए।

अथवा चन्द्रमा जलचर राशि के नवांश में हो तो भी अन्यकार में जन्म कहना

चाहिये।

अथवा चन्द्रमा शनि के साथ बैठा हो तो भी अन्धकार में जन्म कहना चाहिए। इसी तरह गर्भाधान काल में भी दीप सम्भवासम्भव का ज्ञान करना चाहिए। इन पूर्वोक्त योगों में यदि सूर्य से चन्द्रमा देखा जाता हो तो अन्धकाराभाव कहना चाहिए।

यतः यवनेश्वरने ऐसा कहा है— सौरांशकस्थे शशिनि प्रलग्ने जले जलाख्यांशकमाश्रिते वा । स्वांशस्थिते केन्द्रगतेऽर्कजे वा जातस्तमिस्रे यदि वार्कदृष्टः ॥ तथा सारावली में—

> व्छवति सूर्ये दृष्टे बहुपदीपान् वदेत् कुपुत्रेण । अन्येरपिगतवीयेंः सूती िज्योतिस्तृणेर्भवति ॥ सौरांशे जल्जांशे चन्द्रेऽर्कयुतेऽथवा हिबुके। तद् दृष्टे वा कुर्य्यात्तमसि प्रसवं न सन्देहः॥

तीन अथवा उस से ज्यादा ग्रह अपने अपने नीच स्थान में हों तो पृथ्वी पर (तृण से अच्छादित भूमिपर) जन्म कहना चाहिए।

किसी आचार्य का मत है कि चन्द्रमा नीच में अथवा लग्न से चतुर्थ में अथवा लग्न में स्थित हो तो भी पृथ्वी पर शयन कहना चाहिए। यथा सारावली में-

नीचस्थे भूशयनं चन्द्रेऽज्यथवा सुखे विलम्ने वा ॥

लग्न में जो राशि हो उस का उद्शु जिस तरह होता हो उसी तरह वालक का जन्म कहना चाहिए।

जैसे शीपींदय राशि छग्न में हो तो उत्तान मुख, पृष्ठोदय राशि छग्न में हो तो नीचे मुख कर के पीठ को दिखाते हुए, मीन राशि छन्न में हो तो पार्श्व को दिखाते हुए जन्म कहना चाहिए।

तथा सारावली में-

शीर्पोद्ये विलग्ने मूर्ध्ना प्रसवोऽन्यथोदये चरणैः। उभयोदये च हस्तैः शुभद्दे शोभनोऽन्यथा नेष्टः॥

किसी का मत है कि लग्न में जो नवमांश हो उस का स्वामी लग्न में या वकी हो तो विपरीत क्रम से गर्भ का मोच कहना चाहिए। यहां पर मणित्थ का वचन-

लग्नाधिपेंऽशकपती लग्नस्थे विकते ग्रहेऽप्यथवा । विपरीतगतो मोचो वाच्यो गर्भस्य संक्लेशः॥

अगर चन्द्रमा से पापप्रह सप्तम अथवा चतुर्थ में स्थित हो तो माता को कष्ट कहना चाहिए।

तथा सारावली में-क्लेशो मातुः कुरैर्वन्ध्वस्तगतैः शशाङ्कयुक्तैर्वा ॥ १७ ॥ दीप और गृहद्वार का ज्ञान-

स्रोद्दः शशाङ्कादुद्याच वित्तरीपोऽर्कयुक्तर्त्तवशाखराद्यः । द्वारञ्च च तद्वास्तुनि केन्द्र सस्यैज्यं ब्रह्वैर्वीर्यसमन्वितर्वा ॥ १८ ॥ चन्द्रमा के वश सुतिका के गृहस्थित दीपक में तैल कहना चाहिए। जैसे पूर्णवली चन्द्रमा हो तो तैल भरा हुआ चीण चन्द्रमा हो तो थोड़ा तैल

कहना चाहिए। पर ऐसा अर्थ करने से अभावावस्था में सब का अन्धकार ही में जन्म सिद्ध होगा

परन्तु ऐसा नहीं होता है, अतः इस तरह अर्थ करना अमूल है।

वास्तव में अर्थ यह है कि जन्म समय में जिस राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह अगर राशि के प्रारम्भ स्थान ही में हो तो तैल से पूर्ण दीपक कहना चाहिए।

अगर टीक राशि के मध्य में स्थित हो तो दीपक में आधा तेल कहना चाहिए। अगर राशि के अन्त में हो तो दीपक खाली कहना चाहिये, इस के मध्य में अनुपात से तैल जानना चाहिए।

अब दीपक में बत्ती का ज्ञान करते हैं-

लग्न से बत्ती का ज्ञान करना चाहिए।

जैसे एम के प्रारम्भ में जन्म हुआ हो तो जन्म काट ही में दीपक में बत्ती दिया गया है, ऐसा कहना चाहिए। एम के मध्य में जन्म हो तो आधी बत्ती जठी हुई कहनी चाहिए। लग्न के अन्त में जन्म हो तो कुछ शेप मात्र वत्ती समझनी चाहिए, बीच में अनुपात से बत्ती का ज्ञान करना चाहिए। यथा सारावली में—

यावश्वसादुदितं वर्तिर्देग्धा तु तावती भवति॥

सूर्य जिस राशिमें स्थित हो उसके अनुसार चर, स्थिर इत्यादि दीप जानना चाहिए। जैसे सुर्य चर राशिमें स्थित हो तो किसीको दीपक इधरउधरकरते हुए कहना चाहिए

स्थिर राशि में स्थित सूर्य हो तो दीए को स्थिर कहना चाहिए। द्विस्वभाव में स्थित हो तो चिटत और स्थिर दोनों दीपक को कहना चाहिए। किसी का मत है कि सूर्य जिस राशि में स्थित हो वह राशि जिस दिशा का स्वामी हो उसी दिशा में दीपक कहना चाहिए। किसी का मत है कि दिन और रात दोनों में आठ पहर होते हैं, इनमें अमण

के वश जिस पहर में जिस दिशा में सूर्य हो उसी दिशा में दीपक कहना चाहिए।

जैसे दिन के प्रथम पहर में जन्म हो तो पूरव में, द्वितीय पहर में जन्म हो तो अग्निकोण में, तृतीय पहर में जन्म हो तो दिचण में, चतुर्थ पहर में जन्म हो तो नैर्ऋत्य में, पञ्चम पहर में जन्म हो तो पश्चिम में, पष्ट पहर में जन्म हो तो वायव्य कोण में, सप्तम पहर में जन्म हो तो उत्तर में और अष्टम पहर में जन्म हो तो ईशान कोण में दीपक कहना चाहिए। सारावळीकार का मत है कि गृह को वारह भाग करके पूर्वादि क्रम से मेपादि

वारह राशियों को स्थापन करे, जिस राशि में सूर्य बैठा हो उस राशि का स्थान द्वादश विभाग विभक्त घर में जिस भाग में हो वहाँ पर दीप कहना चाहिए।

#### यहां पर राशियों के न्यास करने का चक-पूर्व



#### उनका प्रमाण-

द्वादशभागविभक्ते वासगृहेऽवस्थिते सहस्रांशी । दीपश्चरस्थिरादिपु तथैव वाच्यः प्रसवकाले॥

किसी का मत है कि लग्न राशि का जो वर्ण हो दीपक की बत्ती उसी रङ्ग का कहनी चाहिए।

यथा मणित्य का वचन-

लप्तस्य योऽत्र वर्णो निर्दिष्टस्तेन वर्तिरादेश्या ॥

केन्द्र में स्थित ग्रह के वश वास्तु में स्तिका के घर का दरवाजा कहना चाहिए। जैसे रिव केन्द्र में हो तो प्रव तरफ, शुक्र केन्द्र में हो तो आग्नेय कोण में, मङ्गल केन्द्र में हो तो दिचण तरफ, राहु केन्द्र में हो तो नैऋंश्य कोण में, शिन केन्द्र में हो तो पश्चिम तरफ, चन्द्रमा केन्द्र में हो तो वायव्य कोण में, बुध केन्द्र में हो तो उत्तर तरफ और बृहस्पित केन्द्र में हो तो ईशान कोण में स्तिका के घरांका द्वार कहना चाहिए।

अगर केन्द्र में बहुत ग्रह हों तो उनमें जो ग्रह बलवान् हो उसकी दिशा में

स्तिका के घर का द्वार कहना चाहिए।

अगर केन्द्र में कोई ग्रह न हो तो लग्न में जो राशि हो उसकी दिशा में द्वार कहना चाहिए।

**ल्युजातक में कहा भी है** 

द्वारं वास्तुनि केन्द्रोपगाद् प्रहाद्विलयर्जात् ।

किसी का मत है कि लग्न में जिस राशि का द्वादशांश हो उस राशि की दिशा में सूतिका गृह का द्वार कहना चाहिए।

उनका वचन— लग्नद्वादशमागराशिदिगभिमुखं सूतिकागृहद्वारम् ।

तथा मणित्य छन्ने यो द्विरसांशस्तदभिमुखं सूतिकागृहे द्वारम् ।

सारावळीकार का मत है कि यहाँ में जो सबसे बळवान् हो उसकी दिशा में स्रुतिका गृह का द्वार कहना चाहिए।

उनका वचन— वासगृहोद्यानगतं द्वारं दिक्पालकाद्वलोपेतात्॥ १८॥ स्रतिकागृह का स्वरूप—

जीणं संस्कृतमकंजे चितिसुते दग्धं नवं शीतगौ काष्टाळं न दढं रवौ शशिसुते तन्नैकशिल्पोद्भवम्। रम्यं चित्रयुतं नवं च भृगुजे जीवे दढं मन्दिरं चक्रस्थैश्च यथोपदेशरचनां सामन्तपूर्वो बहेत्॥१६॥ जन्म काल में सब ग्रहों से शनैश्वर बलवान् हो तो मरम्मत किया हुआ पुराना घर सूतिका का कहना चाहिए।

सबसे मङ्गल बलवान् हो तो आग से जला हुआ, चन्द्रमा बलवान् हो तो

नवीन स्तिका का घर कहना चाहिए।

अगर सबसे चन्द्रमा बली शुक्ल पत्त के जन्म-पन्नी में हो तो लिपा पुता हुआ नवीन घर कहना चाहिए।

अगर सबसे बलवान् सूर्यं हो तो कचा और लकड़ी से भरा हुआ घर कहना चाहिए।

सबसे बलवान् बुध हो तो नाना प्रकार के शिल्प से युत, शुक्र हो तो सुन्दर

और चित्र युत, बृहस्पित हो तो मजबृत स्तिका का घर कहना चाहिए।

इसी प्रकार सबसे जो ग्रह बलवान हो उसके सम्मुख, पीछ और पार्श्व में जो ग्रह हों उनके समान स्तिका गृह के आगे, पीछे और दोनों बगल में दूसरे गृहीं का स्वरूप कहना चाहिए।

तथा सारावली में-

भवनप्रहसंयोगे प्रतिवेश्माश्चिन्तनीयाश्च । देवालयाम्बुपायककोशिवहाराद्यवस्करस्थानम् ॥ निद्गागृहं भास्करशशिकुजगुरुभार्गवार्किबुधभोगात् ॥ यहाँ वराहमिहिराचार्य शालाप्रमाण नहीं कहा अतः वह जानने के

लिये लघुजातकोक्त प्रमाण— गुरुरुचो दशमस्थो द्वित्रिचतुर्भूमिकं करोति गृहस् । धनुषि सवल्खिशालं द्विशालमन्येषु यमलेषु॥

अगर बृहस्पति उच ( कर्क ) में स्थित हो कर दशम भाव में स्थित हो तो दो,

तीन अथवा चार मिलल का मकान कहना चाहिए।

अर्थात् गुरु दशम स्थान में कर्क के पाँच अंश के भीतर हो तो तिमिक्षिला, पाँच अंश से ऊपर हो तो दोमिक्षिला और परमोचांश (पाँच अंश) पर हो तो चौमिक्षिला सृतिका का घर कहना चाहिए।

तथा वलवान् होकर बृहस्पति धनु राशि में स्थित हो तो तीन शाला

(वरामदा) वाला घर कहना चाहिए।

अन्य द्विस्वभाव राशियों ( मिथुन, कन्या, मीन ) में वली गुरु बैठा हो तो दो शाला ( वरामदा ) वाला मकान कहना चाहिए ॥ १९ ॥

समस्तवास्तुभूमि में किस तरफ स्तिका का घर है इसका ज्ञान— मेषकुलोरतुलालिघटैः प्रागुत्तरतो गुरुसोम्यगृहेषु। पश्चिमतश्च चृषेण निवासो दक्षिणभागकरौ मृगसिहो॥ २०॥ मेप, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुम्भ इन पाँच राशियों में से कोई राशि अथवा किसी का नवांश जन्म लग्न में हो तो वास्तु में पूरव तरफ सूतिका का निवास स्थान कहना चाहिए।

धनु, मीन, मिथुन और कन्या इन राशियों में से कोई राशि अथवा किसी का नवांश हो तो वास्तु में उत्तर तरफ सुतिका का निवास कहना चाहिए।

एवं वृप राशि अथवा इसका नवांश छन्न में हो तो पश्चिम तरफ स्तिका का निवास स्थान कहना चाहिए।

तथा मकर और सिंह राशि अथवा इन दोनों में से किसी राशि का नवांश छम्न में हो तो वास्तु भूमि में दिल्लण तरफ सूतिका का निवास स्थान कहना चाहिए॥२०।३

स्तिका शयन ज्ञान-

प्राच्यादिगृहे क्रियादयो हो हो कोणगता हिमूर्त्तयः। शय्यास्विप वास्तुवहदेत्पादैः षट्त्रिनवान्त्यसंस्थितैः॥ २१॥

स्तिका गृह में मेपादि दो-दो राशियों के क्रम से पूरव आदि दिशाओं में और एक-एक द्विस्वभाव राशि के क्रम से आग्नेयादि कोणों में स्तिका का शयन

समझना चाहिए।

जैसे मेप और वृप राशि छम में हो तो घर में पूरव तरफ शयन करना चाहिए।
मिश्रुन राशि छम में हो तो आग्नेय कोण में, कर्क और सिंह राशि छम में हो तो
दिचिण तरफ, कन्या राशि छम में हो तो नैर्ऋत्य कोण में, तुला और वृश्चिक राशि
छम में हो तो पश्चिम तरफ, धनु राशि छम में हो तो वायव्य कोण में, सकर और
कुम्भ राशि छम में हो तो उत्तर तरफ तथा भीन राशि छम में हो तो स्तिकः
गृह के ईशान कोण में स्तिका का शयन कहना चाहिए।

| य      | हां पर स्प         | हार्थ के            | लिये चक्र-       | _         |
|--------|--------------------|---------------------|------------------|-----------|
| र्शान  |                    | पूर्व               |                  | श्राप्तेय |
|        | मीन १२             | मेष १<br>वृष २      | मिधुन ३          |           |
| उत्तर  | मकर १०<br>कुम्भ ११ |                     | कर्क ४<br>सिंह ४ | दक्षिण    |
|        | धनु ९              | तुला ७<br>वृश्चिक ८ | कन्या ६          |           |
| वायव्य |                    | पश्चिम              |                  | नैर्ऋत्य  |

जन्म लग्न से तृतीय, पष्ट, नवम और द्वादश राशियाँ स्तिका की शस्या के पावें होती हैं।

जैसे तृतीय और पष्ट राशि दाहिने भाग के तथा नवम और द्वादश वाएँ भाग के पाव होती हैं। शेप राशियाँ शय्या के शिरहाना आदि होती हैं।

जैसे जन्म छप्न और द्वितीय राशि शिरहाने में, चतुर्थ और पञ्चम राशि दिखण भाग में, सप्तम और अप्टम राशि पैताने में तथा दशम और एकादश वाम माग में समझना चाहिए।

तथा जिस भाग में द्विस्वभाव राशि हो वह स्थान हाका हुआ और जिस स्थान में पापप्रह हो वह स्थान इसी अध्याय के १९ वें रहोक के अनुसार जीर्णादि स्थान समझना चाहिए।

अर्थात् शनि हो तो पुराना, मङ्गल हो तो आग से जला हुआ, सूर्य हो तो कमजोर इत्यादि शय्या का अङ्ग कहना चाहिए॥ २१॥

# स्फुटार्थ के लिये चक-

| पादस्थान |                  | शिरः स्थान पादस्थान |             |       |          |  |
|----------|------------------|---------------------|-------------|-------|----------|--|
|          | मीन              | मेष                 | <u>ब</u> ृष | मिथुन | 1        |  |
| वाम      | कुम्भ            | ×                   | ×           | कर्क  | दक्षिण   |  |
| পাল      | म कर             | ×                   | ×           | सिंह  | दाक्षण   |  |
|          | धनु              | वृश्चिक             | तुला        | कन्या |          |  |
| पादस्थान | न पैतान पादस्थान |                     |             |       | पादस्थान |  |

उपस्तिका की संख्या का ज्ञान-

चन्द्रलग्नान्तरगतैर्प्रहैः स्युरुपस्तिकाः। वहिरन्तश्च चकार्धे दश्यादृश्येऽन्यथापरे॥ २२॥

लग्न और चन्द्रमा के मध्य में (लग्न से चन्द्रमा पर्व्यन्त) जितने प्रह स्थत हों उतनी उपस्तिका (जन्म काल में स्तिका के पास रहने वाली स्ती) कहना चाहिए।

और उनका स्वरूप, आभूषणादि उन ग्रहों के समान कहना चाहिए। तथा सारावली में—

> शशिलप्रविवरयुक्ता ग्रहतुल्याः गुतिकाश्च विज्ञेयाः । अनुदितत्वक्रार्धयुत्तैरन्तर्वहिरन्यथा वदन्त्येके ॥

उचणरूपविभूषणयोगास्तासां श्रुभैयोंगात् । कृरेविरूपदेहा उचणहीनाश्च रोदमङिनाश्च ॥

उपस्तिकाओं में भी दृश्य चक्रार्ध (सप्तम भाव के भोग्यांश आरम्भ कर छम्न के भुक्तांश पर्य्यन्त ) में जितने ग्रह स्थित हों उतनी स्त्री स्त्रिका गृह के बाहर कहना चाहिए।

और अदृश्य चक्रार्थ ( लग्न के भोग्यांश प्रारम्भ कर सप्तम भाव के भुक्तांश पर्य्यन्त ) में जितने ग्रह हों उतनी स्त्री सूतिका घर के भीतर कहना चाहिए।

यहाँ पर अन्य आचार्य ( जीव शर्मा आदि ) इसके उलटा कहते हैं।

अर्थात् दरयचकार्ध में जितने यह स्थित हों उतनी स्त्री सूर्तिका घर में और अदरय चकार्ध में जितने यह स्थित हों उतनी स्त्री सूर्तिका घर के बाहर कहना चाहिए।

यहाँ जीवशर्मा का वचन— शशिल्झान्तरसंस्था यहतुल्या स्तिकाश्च वक्तन्याः। उदगर्धेऽभ्यन्तरगा बाह्याश्चकस्य दृश्येऽर्धे॥

परन्तु वराहमिहिर को यह अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि लघुजातक में भी कहे हैं-शशिलग्नान्तरसंस्था प्रहतुल्याः सूतिकाश्च वक्तव्याः ।

उदगर्धेऽभ्यन्तरगा बाह्याश्चकस्य दश्येऽर्धे॥

यहाँ पर 'स्वतुङ्गवक्रोपगतैन्त्रिसंगुणम्' इत्यादि आयुर्वय आनयन की तरह अपने उच्च स्थानगत और वक्री जो ग्रह हों उनकी तिगुनी संख्या के समान उपस्तिका कहनी चाहिए।

और जो ग्रह अपने नवांश, अपने स्थान तथा अपने द्रेष्काण में स्थित हों उनकी द्विगुणी संख्या के समान उपसूतिका कहनी चाहिए॥ २२॥

प्रन्थान्तर में उपस्तिका का ज्ञान-

धनान्त्यवन्धुस्थितखेचरेन्द्रैर्वाच्यास्तदानीमुपसूतिकाश्च। तत्स्थानपः खेचरसंयुतैश्च के चिद्वदृन्त्यत्र सहस्थितेश्च॥

जन्म लग्न से द्वितीय, द्वादश और चतुर्थ स्थान में जितने ग्रह हों उतनी उप-स्तिका कहनी चाहिए।

किसी का मत है कि पूर्वोक्त स्थानों के स्वामियों के साथ जितने ग्रह होंहुँउतनी

उपस्तिका कहनी चाहिए।

कोई आचार्य इस तरह कहते हैं— मीने मेपे तथाप्येका चतस्रो वृपकुरमयोः। अन्यलग्ने च तिस्रःस्याद्वाणाश्चधनकर्कयोः॥

किसी आचार्य का मत है कि मीन अथवा मेष जन्म छन्न हो तो क उप-स्तिका होती है। वृष अथवा कुम्म छम्न हो तो चार उपस्तिकाएं होती हैं। धनु अथवा कर्क छम्न हो तो पांच उपस्तिकाएं होती हैं। और शेप छम्न में तीन उपस्तिकाएं होती हैं।

> किसी आचार्य का मत— वाजान्त्ययोर्म्यगतुलालिहरिज्ञमेषु । गोकुम्भयोरितरयोश्च दगादिसंख्याः॥

मेप और मीन जन्म लग्न हो तो दो, मकर, तुला, वृश्चिक, सिंह, मिथुन और कन्या लग्न में तीन, वृप और कुम्भ में चार तथा कर्क और धनु लग्न में चार उप-सुतिकाएं होती हैं।

> उपस्तिकाओं की जाति का ज्ञान— तत्र स्थिते भानुसुते तु शुद्धा रवी स्थिते चत्रियभामिनी सा । राहुध्वजाभ्यामथ जातिहीना त्वन्यैर्घ हैर्जातिसमा प्रदिष्टा ॥ जावेन्दुपुत्रासुरदेवपूज्येस्तत्र स्थितैर्धसङ्ख्याभिरामा ।

अगर पूर्वोक्त स्थान में शनैश्चर बैठा हो तो शूद्ध जाति की स्त्री सूतिका घर में कहना चाहिए।

रिव स्थित हो तो चत्राणी कहना चाहिए। राहु और केतु हों तो हीन जाति की स्त्री, बृहस्पति, बुध और शुक्र हों तो ब्राह्मणी तथा शेप ग्रह हों तो अपनी जाति की स्त्री कहना चाहिए।

> उपस्तिकाओं के स्वरूपादि का ज्ञान— करैं विंरूपदेहा लज्जणहीनाश्च रौद्रमलिनाश्च। पापप्रहेरतु विधवा सधवा सौम्यखेचरा ॥ बुधशुक्रौ कुमारी स्याद् गुरुस्यों प्रस्तिका। अन्यप्रहेषु बृद्धा स्याद् वाला पूर्णश्च शीतगुः॥

यदि क्र्यप्रह हों तो उपस्तिका कुरूपा, लचण से हीना, मैली कुचैली होती है और श्रमप्रह हों तो श्रम लचण से युक्त उपस्तिका होती है।

अगर पापप्रह हों तो विधवा, शुभग्रह हों तो सधवा उपसूतिका होती है। तथा बुध और शुक्र हो तो कुमारी, बृहस्पति और सुर्य हो तो बच्चे बाली, पूर्ण चन्द्र हो तो बाला और शेप ग्रह हों तो बृद्धा उपसूतिका होती है॥ २२॥

वालक के स्वरूपदिज्ञान-

लग्ननवांशपतुरुयतत्रः स्याद्वीय्ययुतप्रहतुरुयततुर्घा । चन्द्रसमेतनवांशपवर्णः कादिविलग्नविभक्तभगात्रः ॥ २३ ॥ जन्म लग्न में जिस राशि का नवांश हो अगर वह राश्चि बलवान् हो तो उसका जो स्वामी ग्रह हो उसके समान (मधुपिङ्गलदक् इत्यादि के समान) जातक का शरीर कहना चाहिए।

अगर वह राशि बळवान् न हो तो सब प्रहों में जो ग्रह बळवान् हो उसके समान स्वरूप कहना चाहिए।

अथवा चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस नवांश राशि का जो स्वामी हो उसके समान स्वरूप कहना चाहिए।

हस्व-दीर्घादि स्वरूप का ज्ञान कहते हैं—जिस तरह मेपादि राशि क्रम से काल पुरुष का अङ्ग विभाग किया गया है उसी तरह लग्नादि क्रम से काल पुरुष का अङ्ग विभाग करना चाहिए।

जैसे शिर में छम्न, मुख में द्वितीय भाव, स्तनमध्य में तृतीय भाव, हृदय में चतुर्थ भाव, जठर में पञ्चम भाव, किट में पष्ठ भाव, नाभि से नीचे में सप्तम भाव, छिक्न में अष्टम भाव, ऊरु में नवम भाव, जङ्घा में दशम भाव, जानु में एकादश भाव, पैर में द्वादश भाव की करूपना करे।

प्रथमाध्याय १९ वें श्लोक में (पूर्वार्द्धे विषयादयः कृतगुणाः इत्यादि में ) राशियों का मान कहा गया है, उसके अनुसार जिस अङ्ग में अधिक मान वाली राशि और अधिक मान वाली राशि का स्वामी स्थित हो उस अङ्ग को दीर्घ कहना चाहिए।

## यहां पर सत्याचार्य-

दीर्घाधिपतिर्दीर्घे ग्रहः स्थितोऽनयुवदीर्घकुद्भवति ।

इससें सिद्ध होता है कि जिस अङ्ग में अल्पमान वाळी राशि और अल्पमान वाळी राशि का स्वामी स्थित हो उस अङ्ग को इस्व कहना चाहिए।

जिस अङ्ग में दीर्घमान वाळी राशि का स्वामी अरूप मान वाळी राशि में स्थित

हो उस अङ्ग को मध्य प्रमाण (न दीर्घ न हस्व ) कहना चाहिए।

जिस अङ्ग में अल्पमान वाली राशि का स्वामी दीर्घमान वाली राशि में हो उस अङ्ग को भी मध्यम प्रमाण कहना चाहिए।

जिस अङ्ग में बहुत ग्रह स्थित हों तो उनमें सबसे बळी यहके वश दीर्घांदि अङ्ग कहना चाहिए।

जिस अङ्गमें कोई ग्रहन हो उस अङ्गका प्रमाण उस राशि के वश कहना चाहिए।

द्रेष्काण के वश अङ्ग विभाग—
कं दक्श्रोत्रनसाकपोलदनवो वक्त्रञ्च होराद्यस्ते कण्डांसकबादुपार्श्वहृद्यकोडानि नाभिस्ततः।

# वस्तः शिश्रगुदे ततश्च वृषणावृह्ण ततो जानुनी जङ्गाङ्गीत्युभयत्र वाममुद्तिर्देष्काणभागेस्त्रिया ॥ २४ ॥

प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों देष्काणों के वश शरीर के तीन भाग करे। जैसे छग्न में प्रथम देष्काण का उदय हो तो शिर से छेकर मुख पर्व्यन्त सात भाग वारह अङ्गों का प्रथम अङ्ग विभाग करे।

द्वितीय देण्काण का उदय हो तो कण्ठ से लेकर नाभि पर्व्यन्त सात भाग वारह अङ्गों का द्वितीय अङ्ग विभाग करे।

लग्न में नृतीय देश्काण का उदय हो तो वस्ति से लेकर पाव पर्य्यन्त सात भाग वारह अङ्गों का नृतीय अङ्ग विभाग करे।

इसके वाद पूर्वोक्त तीनों द्रेप्काणों में जिस द्रेप्काण का उदय हो उसके अङ्ग कम से लग्नादि का द्वादश भावों में न्यास करे।

तथा अदृश्य चक्राई ( लग्न के भोग्यांश से लेकर सप्तम के भुक्तांश पर्य्यन्त )से दिष्ण और अदृश्य चक्राई ( सप्तम के भोग्यांश से लेकर लग्न के भुक्तांश एर्य्यन्त ) से वाम भाग की कल्पना करे।

जैसे लग्न में प्रथम देष्काण का सम्भव हो तो लग्न में शिर, द्वितीय भाव में दिचिण नेत्र, द्वादश भाव में वाम नेत्र, तृतीय भाव में दिचिण कान, एकादश भाव में वाम कान, चतुर्थ भाव में दिचिण नासिका, दशम भाव में वाम नासिका, पञ्चम भाव में दिचिण कपोल (गाल), नवम भाव में वाम कपोल, पष्ठ भाव में दिचिण हतु (दाढी), अष्टम भाव में वाम हतु और सप्तम भाव में मुख का न्यास करे।

इसी तरह लग्न में द्वितीय देष्काण का उदय होतो लग्न में कण्ठ, द्वितीय भाव में दिचिण स्कन्ध, द्वादश भाव में वाम स्कन्ध, तृतीय भाव में दिचिण भुजा, एकादश भाव में वाम भुजा, चतुर्थ भाव में दिचिण पार्श्व, दशम भाव में वाम पार्श्व, पञ्चम भाव में हृदय का दिचिण भाग, नवम भाव में हृदय का वाम भाग, पष्ट भाव में पेट का दिचिण भाग, अष्टम भाव में पेट का वाम भाग और सप्तम भाव में नाभि का न्यास करे।

एवं लग्न के तृतीय देष्काण का उदय हो तो लग्न में विस्त (नामि और लिक्न का मध्य भाग), द्वितीय भाव में लिक्न और गुदा का दक्षिण भाग, द्वादश भाव में लिक्न और गुदा का दक्षिण भाग, द्वादश भाव में लिक्न और गुदा का वाम भाग, तृतीय भाव में अण्ड कोष का दिल्लण भाग, एकादश भाव में वाम भाग, चतुर्थ भाव में दिल्लण ऊरू, दशम भाव में वाम ऊरू, पञ्चम भाव में दिल्लण जानु, नवम भाव में वाम जानु, पष्ट भाव में दिल्लण जानु, सप्तम भाव में वोनों पैरों की करूपना करे। रिश्वा

# देकाण के अङ्ग विभाग चक-

| राशि                   | लम<br>राशि | द्वितीय<br>राशि | तृतीय<br>राशि | चतुर्थ<br>राशि | पश्चम<br>राशि | षष्ठ<br>राशि    | सप्तम<br>राशि |
|------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| प्रथम<br>देख्काण द०    | शिर        | नेत्र           | कान           | नासिका         | गाल           | दाढी            | मुख           |
| द्वितीय<br>देष्काण द०  | कण्ठ       | स्कन्ध          | भुज           | पार्श्व        | हृदय          | पेट             | नाभि          |
| तृतीय<br>देष्काण द॰    | बस्ति      | लिङ्ग,<br>गुदा  | ग्रण्ड<br>कोश | জন             | जानु          | লङ্घা           | पैर           |
| राशि                   | लम<br>राशि | द्वादश<br>राशि  | एकाद.<br>राशि | दशमराशि        | नवम<br>राशि   | श्रष्टम<br>राशि | सप्तम<br>राशि |
| प्रथम<br>द्रेष्काण वा० | शिर        | नेत्र.          | कान           | नासिका         | गाल           | दाढी            | मुख           |
| द्वितीय<br>देष्काण वा० | कण्ठ       | स्कन्ध          | भुज           | पार्श्व        | हृदय          | पेट             | नाभि          |
| तृतीय<br>द्रेष्काण वा० | वस्ति      | लिङ्ग,<br>गदा   | श्रण्ड<br>कोष | ऊरु            | जानु          | जङ्घा           | पैर           |

जातक के अङ्ग में चिह्न का ज्ञान—
तिस्मन्पापयुते व्रणं ग्रुभयुते दृष्टे च लदमादिशेत्स्वर्ताशे स्थिरसंयुतेषु सहजः स्यादन्यथाऽऽगन्तुकः ।
मन्देऽश्मानिलजोऽग्निशस्त्रविषजो भौमे बुधे भूभवः
सूर्ये काष्टचतुष्पदेन हिमगौ शृङ्गचन्जजोऽन्यैः शुभम् ॥ २४ ॥

पूर्वोक्त रीत्या प्रथम देष्काण में शिर आदि, द्वितीय देष्काण में कण्ठ आदि और तृतीय देष्काण में बस्ति आदि अङ्ग विभाग करके जिस राशि के देष्काण में पापप्रह स्थित हो उस राशि के अङ्ग विभाग से जो अङ्ग हो उसमें घाव इत्यादि कहना चाहिए।

जिस राशि के द्रेष्काण ग्रुभप्रह से युत अथवा दृष्ट हो उस राशि के अङ्ग में तिल, मश इत्यादि का चिद्ध कहना चाहिए।

अगर पूर्वोक्त प्रह अपनी राशि अथवा अपनी राशि के नवांश अथवा स्थिर राशि के

नवांश में स्थित हो तो जन्म से ही घाव, मशा इत्यादि का चिह्न कहना चाहिए। उक्त स्थान से अन्य स्थान में यह स्थित हो तो आगन्तुक (जन्म के बाद) घाव, मशा इत्यादि का चिह्न कहना चाहिए।

किसी आचार्य का मत है-

कि आगन्तुक चिह्न ग्रह अपने दशा काल में कुछ निमित्त लेकर करते हैं। अब ग्रह के वश निमित्त को कहते हैं—

अगर वणकर्ता शनैश्चर हो तो पत्थर से अथवा वातच्याधि से, वणकर्ता मङ्गळ हो तो अग्नि से अथवा शस्त्र से अथवा विष से घाव आदि कहना चाहिए।

अगर बुध बणकर्ता हो तो पृथ्वी पर गिरने से घाव इत्यादि कहना चाहिए। अगर बणकर्ता सूर्य हो तो लकड़ी के लगने से अथवा गौ, वेल, मैस इत्यादि चार पाँच वाले जीव से घाव आदि कहना चाहिए।

वणकर्ता चन्द्रमा हो तो सींग वाले जीवों से अथवा जल-जन्तुओं से घाव

आदि कहना चाहिए।

अन्य ग्रह ( ग्रुभग्रह ) जिस अङ्ग में स्थित रहते हैं उस अङ्ग में श्रुभ छत्तृण बाला चिह्न होता है ॥ २५ ॥

वण का ज्ञान— समनुपतिता यस्मिन्थागे त्रयः सवुधा ग्रहा-भवति नियमात्तस्यावातिः श्रमेष्वश्रमेषु वा वणकृदशुभः पष्ठे देहे तनोर्भसमाश्रिते तिलकमशृहद्दुद्यः सौम्यैर्युतश्च सलदमवान् ॥ २६॥

इति श्रीचराहमिहिरस्ते वृह्दजातके स्तिकाऽध्यायः पञ्चमः ॥ ४ ॥
बुध से संयुक्त तीन ग्रुमब्रह अथवा पापब्रह जिस राशि में स्थित हों उस राशि
के अङ्ग में निश्चय करके घाव इत्यादि का चिह्न कहना चाहिए।

तथा इन चार ग्रहों में जो सबसे बलवान हो उसी की दशा में बण कहना चाहिए। अगर पापग्रह लग्न से पष्ट स्थान में स्थित हो तो वह पष्टस्थ राशि अङ्ग

विभाग में जिस अङ्ग में हो उसी अङ्ग में घाव करता है।

एवं पापग्रह लग्न से पष्ट स्थान में स्थित हो और उस पर शुनग्रह की दृष्टि हो

तो तिल, मशा आदि करता है।

यदि वा शुभग्रह से युत पापग्रह लग्न से षष्ट स्थान में स्थित हो तो लक्मवान् (रारयुपलक्ति अङ्ग में चिह्न विशिष्ट वाला) होता है, तथा उस अङ्ग में रोमों के समूह होते हैं ॥ २६ ॥

इति बृहजातकके सोदाहरण 'विमला' आपारीकायां सूतिकाध्यायः पञ्चमः।



### अथारिष्टाध्यायः षष्टः

अरिष्ट योगद्वय-सन्ध्यायां हिमदीधितिहोरा पापैर्भान्तगतैर्निधनाय । प्रत्येकं राशिपापसमेतैः केन्द्रैर्वा स विनाशमुपैति ॥ १ ॥

जिस जातक का सन्ध्या काल में जन्म हो, लग्न में चन्द्रमा की होरा हो और पापग्रह अन्त्य नवांश में यैठे हों तो उस जातक का मरण होता है।

अथवा प्रत्येक केन्द्र में चन्द्रमा और तीन पापप्रह हों अर्थात चारों केन्द्र

स्थानों में से किसी एक स्थान में चन्द्रमा, दूसरे में सूर्य, तीसरे में मङ्गल और चौथे में शनि हो तो उस जातक का मरण होता है ॥ ? ॥

संहिता में सन्ध्यालचण-

अर्धास्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्। तेज:-परिहानिमुखाद्वानोरधींद्यो

प्रत्येक दिन में सूर्य के अर्द्धास्त हो जाने के समय जब तक आकाश में नचत्र भली-भाँति न देख पड़े तव तक सायं सध्या काल है।

तथा सर्य के अर्द्धोदित हा जाने के वाद नचत्रों के दर्शन तक प्रातः संध्या काल है।

अन्य अरिष्ट्र योग-

चकस्य पूर्वापरभागगेषु करूषु सौम्येषु च कीटलग्ने। चित्रं विनाशं समुपैति जातः पापैविंत्तग्नास्तमयान्वितेश्च ॥ २ ॥

जिसके जन्म समय चक्र के पूर्वार्ध में पापग्रह और पश्चिमार्ध में शुभग्रह हों

तथा कर्क अथवा वृश्चिक लग्न हो तो उस जातक की मृत्यु होती है। जिस राशि में जितने छम के अक्तांश हों छम राशि से चतुर्थ राशि में उतने

अंश छोड़ कर शेप अंश से लेकर जन्म लग्न राशि से दशम राशि में लग्न के अक्तांश तुल्य अंश तक चक्र का पराई और शेप पूर्वार्ध होता है।

कीट शब्द से कर्क और वृश्चिक दोनों का ग्रहण करना चाहिए । तथा वादरायण-

पूर्वापरभागगतैः शुभाशुभैरिक्ति कर्कटे लग्ने। जातस्य शिशोर्मरणं सद्यः कथयन्ति यवनेन्द्राः ॥

पापबह लग्न और सप्तम स्थान के दोनों तरफ हों, जैसे लग्न के दोनों तरफ द्वादश और द्वितीय स्थान, सप्तम के दोनों तरफ पष्ठ और अप्टम स्थान इन चारों स्थानों में पापप्रह बैठे हों तो वह जातक शीघ्र मर जाता है।

किसी के मत से यहाँ दो योग होते हैं।

जैसे छम्न के दोनों तरफ ( द्वादश और द्वितीय ) में पापग्रह हों तो वह जातक सर जाता है, यह एक योग।

और सप्तम के दोनों तरफ (पष्ट और अष्टम ) में पापप्रह हों तो जातक शीप्र

मर जाता है यह दूसरा योग।

कोई आचार्य 'अभितः' का अर्थ सम्मुख करने हैं।

जैसे लग्न के सम्मुख (इससे द्वितीय राशि) और सप्तम के सम्मुख इससे द्वितीय राशि (लग्न से अप्टम राशि)।

इन दोनों स्थानों में पापप्रह हों तो जातक शीव्र मर जाता है।

किसी का मत है कि जो स्थान एस और सप्तम की अभिलापा करते हों अर्थात् द्वादश और पष्ट, क्योंकि जो यह द्वादश में जाता है वह एस की अभिलापा करता है और पष्ट में जाता है वह सप्तम की अभिलापा करता है अतः द्वादश और पष्ट इन दोनों स्थानों में पापब्रह हों तो जातक शीव्र मर जाता है।

यहाँ पहला अर्थ ही यथार्थ है क्योंकि-

गार्गि का वचन ऐसा है— रिपुन्ययगतैः पापैर्यदि वा धनमृत्युगैः। लग्ने वा पापमध्यस्थे द्यूने वा मृत्युमाप्नुयात्॥ २॥

अरिष्टयोगान्तर-

पापानुदयास्तगतौ क्रेण युतश्च शशी। दण्झ शुभेनं यदा मृत्युक्ष भवेदचिरात्॥३॥

लग्न और सप्तम इन दोनों स्थानों में पापग्रह वैठे हों, पापग्रह से युत होकर चन्द्रमा किसी स्थान में हो और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो ज्ञीन्न जातक की मृत्यु होती है ॥ ३ ॥

> अरिष्टयोगान्तक— चीर्णे हिमगी व्ययगे पापैरुद्याष्ट्रमगैः। केन्द्रेषु शुभाश्च न चेत्चिपं निधनं प्रवदेत्॥ ४॥

जन्म लग्न से द्वादश में चीण चन्द्रमा हो, पापप्रह लग्न और अष्टम इन दोनों स्थानों में हों और केन्द्र (१,४,७,६०) में कोई शुभग्रह न हो तो जातक का शीघ्र मरण हो जाता है।

भगवान् गार्गि— चीणे चन्द्रे व्ययगते पापैरष्टमलझगैः। केन्द्रवाह्मगतैः सौम्यैर्जातस्य निधनं भवेत्॥ ४॥

### अरिष्टयोगान्तर—

क्र्रसंयुतः शशी स्मरान्त्यमृत्युलग्नगः। कण्टकाद्वद्दिः ग्रुभैरवीज्ञितश्च मृत्युदः॥४॥

पापप्रह से युत चन्द्रमा सप्तम, द्वादश, अष्टम और लग्न इन स्थानों में से किसी स्थान में हो और उस पर किसी ग्रुभग्रह की दृष्टि न हो तथा केन्द्र में कोई ग्रुभ प्रह न हो तो जातक का मरण होता है ॥

> तथा सारावली में— व्ययाष्टससोदयगे शशाङ्के पापैः समेते शुभदृष्टिद्दीने । केन्द्रेपु सोम्यग्रहवर्जितेषु जातस्य सद्यः कुरुते प्रणाशस् ॥ ५ ॥

अरिष्योगान्तर— शाशन्यरिविनाशगे निधनमाशु पापेक्तिते शुभैरथ समाप्रकं दलमतश्च मिश्रैः स्थितिः। श्रसद्भिरवलोकिते विलिभिरत्र मासं शुभे कलत्रसहिते च पापविजिते विलग्नाधिषे॥ ६॥

चन्द्रमा लग्न से पष्ट अथवा अष्टम स्थान में स्थित हो, उस पर पापग्रह की दृष्टि हो और किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है।

यदि लग्न से पष्ट अथवा अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा पर केवल शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक आठ वर्ष जीता है।

यदि वा पष्ट और अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा पर पापग्रह और शुभग्रह दोनों की दृष्टि हो तो चार वर्ष जीता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि लग्न से पष्ट अथवा अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा पर शुभग्रह और पापग्रह दोनों में से किसी की दृष्टि न हो तो मरण नहीं होता है। तथा लग्न से पष्ट या अष्टम में स्थित चन्द्रमा शुभग्रह के गृह में या शुभग्रह से युत हो तो जातक का मरण नहीं होता है।

#### यथा यवनेश्वर-

लमान्छशी नेधनगोऽशुभर्त्ते पष्टोऽथवा पापनिरीचितश्च । सर्वायुराहन्ति शुभैविमिश्रस्तदीचितोऽञ्दाष्टकमर्धकं वा ॥

जिसका कृष्ण पत्त के दिन में तथा शुक्क पत्त की रात्रि में जन्म हो उसके जन्म लग्न से पष्ट या अष्टम स्थित चन्द्रमा पर शुभग्रह और पापग्रह की भी दृष्टि हो तथापि नहीं मरता है।

#### यथा माण्डब्य-

पत्ते सिते भवित जन्म यदि च्रायां कृष्णेऽथवाऽहिन शुभाशुभदृश्यमानः। तं चन्द्रमा रिपुविनाशगताऽपि यलादापत्सु रचित पितेव शिशुं न हिन्ति॥ तथा पष्ट अथवा अष्टम स्थान स्थित शुभग्रह पर बळवान् पापग्रह की दृष्टि हो तो एक मास पर्यन्त जीता है।

यदि पष्ट अथवा अष्टम स्थित शुभग्रह पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो नहीं मरता है।

यथ्रा लघुजातक में— शशिवस्सौम्याः पापैर्विक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः । मासेन मरणदाः स्युः पापयुतो लग्नपश्चास्ते ॥ लग्न के स्वामी लग्न से सप्तम स्थान में हो और युद्ध में पापग्रह से हार गया हो तो भी जातक एक मास पर्य्यन्त जीता है ॥ ६ ॥

> भरिष्टयोगान्तर— लग्ने ज्ञीरो शशिनि निधनं रन्ध्रकेन्द्रेषु पापैः पापाग्तःस्थे निधनहिद्युकयून्युक्ते च चन्द्रे। एवं लग्ने भवति मदनज्ञिद्रसंस्थैश्च पापै-र्मात्रा सार्द्धे यदि न च शुभैर्वीज्ञितः शक्तिभृद्धिः॥ ७॥

लग्न में चीण चन्द्रमा, अष्टम और केन्द्र में पापग्रह स्थित हो तो जातक का भरण होता है।

अथवा चन्द्रमा पापग्रहों के मध्य में स्थित होकर अष्टम, चंतुर्थ, सप्तम इन स्थानों में से किसी एक स्थान में वैठा हो तो जातक का मरण होता है।

अथवा पापग्रहों के मध्य में स्थित होकर चन्द्रमा छन्न में बैठा हा तो और पापग्रह सप्तम और अष्टम स्थान में स्थित हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक माता के साथ मर जाता है।

अगर इस योग में किसी वली शुभग्रह की दृष्टि चन्द्रमा पर हो तो केवल उत्पन्न जातक मर जाता है ॥ ७ ॥

अरिष्टयोगान्तर— राष्ट्रग्रन्त्रयो सन्दर्भनेत्रयमाग्री सन्दर्भ सिकोणाणार्थः

राश्यन्तगे सङ्किरवीच्यमाणे चन्द्रे त्रिकोणापगतैश्च पापैः। प्राणैः प्रयात्याशु शिशुर्वियोगमस्ते च पापैस्तुहिनांशुलग्ने ॥ ८ ॥

चन्द्रमा जिस किसी राशि के अन्त्य नवांश में स्थित हो उस पर शुभग्रह की दृष्टि'न हो और पापप्रह पञ्चम और नवम स्थान में हों तो उस जातक का शोघ मरण होता है।

अयवा छप्न में चन्द्रमा और सप्तम में पापग्रह स्थित हो तो उस जातक का शीघ्र मरण होता है।

यहाँ पर 'तुहिनांग्रुङग्ने' इसका अर्थ किसी ने 'कर्कछग्ने' ऐसा लिखा है सो ठीक नहीं है।

> क्योंकि छघुजातक में भी कहा है— उद्यगतो वा चन्द्रः सप्तमराशिस्थितैः पापैः॥ ८॥

> > अरिष्टयोगान्तर—

श्रश्चमसिते प्रस्ते चन्द्रे कुजे निधनाश्चिते जननिसुतयोर्मृत्युर्लग्ने रवौ तु सशस्त्रजः। उदयति रवौ शोतांशौ वा त्रिकोणविनाशगै-निधनमशुभैवींयोंपेतैः शुभैर्न युतेचिते॥ ६॥

शनैश्वर और राहु इन दोनों से युक्त होकर चन्द्रमा छम्न में बैठा हो और छम्न से अप्टम में मङ्गल हो तो माता के साथ जातक की मृत्यु होती है।

अथवा शनैश्चर, बुध और राहु इन तीनों से युक्त सूर्य लग्न में वैठा हो तथा मङ्गल से अष्टम स्थान में वैठा हो तो किसी शस्त्र से माता के साथ जातक की मृत्यु होती है।

अथवा सूर्य किम्बा चन्द्रमा लग्न में बैठा हो, पापप्रह लग्न से पञ्चम, नवम और अष्टम स्थान में स्थित हों तथा बलवान् शुभव्रह की दृष्टि सूर्य या चन्द्रमा इन दोनों में से किसी पर न हो तो जातक की मृत्यु होती है ॥ ९ ॥

अरिष्टयोगान्तर—

श्रसितरविशशाङ्कभूमिजैर्व्ययनवसीद्यनैधनाश्चितः। भवति मरणमाशु देहिनां यदि विज्ञना गुरुणा न वीचिताः ॥१०॥ द्वादश में शनैश्चर, नवम में रवि, लग्न में चन्द्रमा और अप्टम में मङ्गल स्थित हो तथा बलवान् बृहस्पति से दृष्ट न हो तो जातक की मृत्यु होती है॥ १०॥

### अरिष्टयोगान्तर—

सुतमदननवान्त्यलग्नरन्ध्रेष्वराभयुतो मरणाय शोतरिशमः। भृगुसुतराशिपुत्रदेवपूज्यैर्यदि विलिभिन युतोऽवलोकितो वा ॥११॥

पापब्रह से युत चन्द्रमा पञ्चम, सप्तम, नवम, द्वाद्श, प्रथम, अष्टम इन भावों में से किसी एक भाव में स्थित हो और वलवान् शुक्र, बुध और बृहस्पति से युत या दृष्ट न हो तो मरण करने वाला होता है॥ ११॥ अनुक मृत्यु समय का निरूपण— योगे स्थानङ्गतवित बीलनश्चन्द्रे स्वं वा तनुगृहमथवा। थापैर्द्रष्टे बलवित अरणं वर्षस्यान्ते किल मुनिगदितम्॥ १२॥ इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहजातकेऽरिष्टाध्यायः॥ ६॥

पूर्वोक्त जिन अरिष्ट योगों में मरण समय का निरूपण नहीं किया गया है उन

सब योगों में मरण समय का निश्चय करते हैं।

योग कर्ता ग्रहों में जो सबसे वली हो वह जन्म समय में जिस राशि में स्थित हो उस राशि में गमनक्रम से जब चन्द्रमा आता है तब मरण कहना चाहिए।

भथवा जन्म समय में जिस राशि में चन्द्रमा हो पुनः गतिक्रम से उसी राशि

में जथ आता है तब मरण कहना चाहिए।

अथवा जनमलग्न राशि में गतिक्रम से जब चन्द्रमा आता है तब मरण

कहना 'राहिए।

अथ ११ पूर्वोक्त योगस्थानों में गतिक्रम से आया हुआ चन्द्रमा जब वलवान् होता हो शौर पापप्रहों से देखा जाता हो तब मरण कहना चाहिए॥ १२॥

> अन्यजातकोक्त अरिष्ट योग— लग्नसप्तमगौ 'पाषो चन्द्रोऽपि क्र्रसंयुतः।

यदा त्वनीचितः सौम्यैः शीघ्रं मृत्युं विनिर्दिशेत्॥ छन्न और सप्तम स्थान में पापप्रह हो, पापप्रह से युत चन्द्रमा भी हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो उत्पन्न जातक का शीघ्र मरण कहना चाहिए।

> रविचन्द्रभौमगुरुभिः कुजमृगुसूर्येन्दुभिस्तथैकस्थैः। रविशनिभौमशशाङ्कैर्मरणं खलु पञ्चभिवंपेः॥

सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गळ, बृहस्पति अथवा मङ्गळ, शुक्र, सूर्य, चन्द्रमा अथवा सूर्य, शनि, मङ्गळ, चन्द्रमा किसी एक स्थान में हो तो पाँच वर्ष में मृत्यु होती है।

तृतीयषष्ठस्थितखेचरेन्द्रैः पापग्रहेरन्त्यगतैश्च सौम्यैः। शशी मृतिं वा कुमुदारमबन्धौ चतुर्थरन्ध्रस्थितपापखेटे॥

तृतीय और पष्ठ स्थान में पापग्रह स्थित हों, द्वादश स्थान में शुमग्रह हों तो जातक की मृत्यु होती है।

राहुः सप्तमभवने शशिसूर्यनिरीचितो न शुभदृष्टः। दशभिद्वाभ्यां सहितैरब्दैर्जातं विनाशयति॥

छप्न से सप्तम स्थान में राहु हो उस पर सूर्य और चन्द्रमा की। दृष्टि हो और किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो वारहवें वर्ष में जातक की मृत्यु होती है।

लग्नेऽर्कचन्द्रौ व्ययगास्तु पापाः शशीमितं शोभनदृश्यभावे। दिनेशचन्द्रौ व्ययगौ तदीशे लग्नस्थिते देहविनाशमाहुः॥ छन्न में सूर्य और चन्द्रमा हों, द्वादश स्थान में पापब्रह हों उन सब पर किसी शुभव्रह की दृष्टि न हो तो जातक की मृत्यु होती है।

अथवा सूर्य और चन्द्रमा एम में हो और एमेश एम में स्थित हो तो जातक

का शरीरविनाश कहना चाहिए।

जीर्णे शशिनि लग्नस्थे पापैः केन्द्राष्टसंस्थितैः। यो जातो मृत्युमाप्नोति सोऽचिरातु न संशयः॥

लग्न में चीण चन्द्रमा हो, पापग्रह केन्द्र ( १,४,७,१० ), अष्टम स्थानों में स्थित हों ऐसे योग में जो जातक उत्पन्न हो उसको मृत्यु होती है।

पापयोर्मध्यगश्चन्द्रो लग्नाष्टद्वयन्तसप्तगः । अचिरानमृत्युमामोतियो जातःस शिशुस्तदा ॥

दो पापग्रहों के मध्य में हो कर चन्द्रमा लग्न, द्वितीय, द्वादश, सप्तम इन स्थानों में से किसी स्थान में स्थित हो तो जातक की शीघ्र मृत्यु होती है।

> पापद्वयमध्यगते चन्द्रे लग्नसमाश्रिते । सप्ताप्टमेन पापेन मात्रा सह मृतः शिशुः ॥

दो पापप्रहों के मध्यमें स्थित हो कर चन्द्रमा लग्न में बैठा हो तथा सप्तम और अप्टम स्थान में पापप्रह हों तो माता के साथ जातक की मृत्यु होती है।

शुको रविराशिसहिता मारयति नरं ग्रुसवकाले । दृष्टस्तु देवगुरुणा नवभिवर्षेने सन्देहः ॥

जिसके जन्मकाल में रिव की राशि (सिंह) में शुक्र बैठा हो तो उस जातक की शीघ सत्यु होती है। अगर शुक्र बृहस्पित से देखा जाता हो तो नव वर्ष तक जीता है।

निधनेशयुते चन्द्रे जातमात्रो न जीवति । रौद्रसार्पमुहुते च प्राणांस्त्यजति वालकः ॥

अष्टमेश से सहित चन्द्रमा हो तो पैदा होते ही बालक की मृत्यु होती है। रौद्र और सार्प मुहूर्त में पैदा हुआ जातक भी प्राण को छोड़ता है।

रवी पापान्विते प्रस्ते यदा छन्नं समाश्रिते । अष्टमस्ये कुजे शस्त्रान्मृतिः स्यान्मातृवालयोः॥

पापग्रह से युत रिव प्रस्त ( ग्रहण कालिक ) हो कर लग्न में बैठा हो और अष्टम स्थान में मङ्गल हो तो माता के साथ शस्त्र के प्रहार से जातक की मृत्यु होती है ।

भास्करहिमकरसहितः शनैश्वरो मृत्युदः सूतौ । वर्षेनविभिर्जातेरित्याहुर्बद्धशोण्डास्याः ॥

मकाल में सूर्य अथवा चन्द्रमा से युन शनैश्चर हो तो नव वर्ष में जातक की ती है। यह महासौण्ड भाचार्य का मत है। भौमदिवाकरसौराश्चिद्धे जातस्य यस्य रिपुगेहे । म्रियतेऽवरयं स नरो यमकृतरचोऽपि मासेन ॥

जिसके अष्टम स्थान में मङ्गळ या सूर्य या शनि स्थित हो कर शत्र के घर में बैठा हो तो यमराज से रचित बालक भी एक महीने में मर जाता है।

शनैश्ररार्कभौमेषु रिष्फधर्माष्ट्रमेषु च । शुभैरवीच्यमाणेषु यो जातो निधनं गतः॥

जिसके जन्मकाल में शनैश्वर, सूर्य और मङ्गल क्रम से द्वादश, नवम और अष्टम में स्थित हों और उन पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की शीग्र मृत्यु होती है।

> शनिचेत्रगतो भानुर्भानुचेत्रगतः शनिः। विंशद्वर्षे भवेत्राशो रचिता यदि शङ्करः॥

शनि चेत्र ( मकर, कुम्भ ) में सूर्य वैठा हो और सूर्य के चेत्र (सिंह ) में शनि वैठा हो तो शक्कर के रचा करने पर भी वीस वर्ष में मृत्यु होती है।

एकः पापोऽष्टमगः शत्रुगृहे पापवीचितो वर्पात्। मारयति नरं जातं सुधारसो येन पीतोऽपि॥

एक भी पापग्रह अष्टम स्थान में स्थित हो कर शत्रु के घर में हो और पापग्रह से देखा जाता हो तो अमृत पिलाने पर भी एक वर्ष में उस जातक की मृत्यु होती है।

लग्ने लग्नाधियो यस्य पापयुक्तेचितो भवेत् । पीडां करोति जातस्य शुभयुग्दष्टितोऽलिपकाम् ॥

जिसके पापब्रह से युत उन्नेश उन्न में बैठा हो और पापब्रह से युत हुए हो तो पीडा करता है। किसी शुभव्रह से युत हुए हो तो कम पीड़ा करता है।

> लग्नस्थितो यदा राहुः केन्द्रे भवति चन्द्रमाः। वालस्य तदारिष्टं स्याद्रचिता यदि शङ्करः॥

जिसके छप्न में राहु और केन्द्र में चन्द्रमा हो तो शङ्कर से रक्षा करने पर भी बालक को अरिष्ट कहना चाहिये।

> चतुर्थे च यदा राहुः केन्द्रपष्टाष्टगः शशी । दशमेऽब्दे भवेन्मृत्युर्जातकस्य न संशयः ॥

जिसके चतुर्थ स्थान में राहु वैठा हो; केन्द्र, पष्ट अथवा अष्टम में चन्द्रमा हो तो निश्चय करके दशम वर्ष में उस जातक की मृत्यु होती है।

सप्तमे च यदा राहुर्मूर्ती भवति चन्द्रमाः। अष्टमे मङ्गलक्षेव स याति यममन्दिरम्॥

जिसके सप्तम में राहु, छम्न में चन्द्रमा और अष्टम में मङ्गळ बैठा हो वह जातक यमराज के मन्दिर जाता है अर्थात् उसकी मृत्यु होती है।

चीणशरीरश्चन्द्रो लग्नस्थः क्रूरवीचितः कुरुते । स्वर्गमनं हि पुसां कुलीरगोजान्परित्यज्य ॥

चीण चन्द्रमा लग्न में स्थित हो और पापग्रह से देखा जाता हो तो जातक

को स्वर्ग गमन कराता है। अर्थात् उसकी मृत्यु होती है।

परन्तु कर्क, वृष, मेष इनमें से किसी राशि का चन्द्रमा हो कर छम्र में बैठा हो

तो पापग्रह से देखने पर भी उक्त दोप नहीं होता है।

चन्द्रः कुजरवियुक्तः स्वसुतस्थाने न वापि शुभदृष्टः।

मरणं शिशोः प्रयच्छति वर्षे नवमे न सन्देहः॥

मङ्गळ और सूर्य से युक्त चन्द्रमा स्वसुत ( बुध ) के घर में बैठा हो और किसी भी शुमग्रह की दृष्टि उस पर नहीं हो तो निश्चय करके नववें वर्ष में जातक की मृत्यु होती है।

होराधिपतिः सूर्यः स्वपुत्रसंहितोऽष्टमे भवति राशौ। वर्षे राशिप्रमितैर्मरणाय सितेन सन्दष्टः

होरा के स्वामी हो कर सूर्य अपने पुत्र ( शंनि ) के साथ अष्टम स्थान में वठा हो और शुक्र की उस पर दृष्टि हो तो जिस राशि में बैठा हो उस राशि तुल्य वर्ष में जातक को मारता है।

आराकीं विक्रणी मृत्युश्चान्योन्यभवनस्थितौ । वेश्मवण्मृत्युरिष्फस्थाः चीणेन्दूरपत्तिपाँग्रमाः ॥

मङ्गल और शनि वकी हो कर परस्पर एक दूसरे के घर में स्थित हों और लग्नेश अथवा अष्टमेश हो कर चीण चन्द्रमा चतुर्थ, पष्ट, अष्टम, द्वादश इन स्थानों में से किसी में स्थित हो तो जातक की मृत्यु होनी है।

आपोक्किमस्थिताः सर्वे ग्रहा बलविवर्जिताः। पण्मासंवा द्विमासं वा तस्यायुः समुदाहृतम् ॥

जिसके सब निर्वल प्रह आपोक्किम (३,६,९,१२) स्थानों में स्थित हों, वह दो मास या छ मास जीता है'॥

> विल्याधिपतिजींवो निधने चार्कजो भवेत्। कुच्छ्रेण जीवितं विद्यात् तृणप्रायो भवेत्ररः ॥

ज़िस जातक के लग्नाधिपति बृहस्पति हों और शनि अष्टम स्थान में हो तो कष्ट से उसका जीवन व्यतीत होता है और देखने में घास के सहश दुबला होता है।।

चतुर्थे नवमे सूर्ये चाष्टमे च बृहंस्पतौ । द्वादशस्थे शशाङ्के च सद्यो मृत्युं विनिर्दिशेत्॥

सूर्य चतुर्थ या नवम स्थान में, बृहस्पति अष्टम में और चन्द्रमा द्वादश स्थान में हो तो शीघ्र मृत्यु कहना चाहिए।

द्वादशस्थो यदा सौरो जन्म संस्थोऽि मृसुतः। चतुर्थे सैंहिकेयश्च सोऽष्टमासान्न जीवति ॥

जिसके भनेश्वर द्वादश में, मङ्गल जन्मलग्न में और राहु चतुर्थ में हो वह आठ मास के वाद नहीं जीता है।

मेपालिसृगकुम्भस्थो लग्नादृष्टमगो रविः। द्विज्यादिपापकैर्देष्टो मरणाय न संशयः॥

मेप, वृश्चिक, मकर, कुम्भ इन राशियों में से किसी राशि का रिव हो कर उस से अप्टम स्थान में बैठा हो और दो, तीन इत्यादि पापप्रहों से देखा जाता हो तो निश्चय करके मरण करता है।

द्वादशस्थी रविकुजावष्टमस्थी यदा शनिः। वर्षमेकं न जीवेत् रक्तिता यदि शङ्करः॥

रिव और मङ्गळ द्वादश स्थान में और शिन अष्टम स्थान में स्थित हो तो शिव के रेचा करने पर भी एक वर्ष नहीं जीता है अर्थात् एक वर्ष के अन्दर ही में मर जाता है।

ल्याच नवमे सूर्यः सप्तमे च शनैश्वरः । एकादशे गुरुमृगू त्रिमासं सृत्युसृच्छति ॥

जिसके लग्न से नवम स्थान में सूर्य, सप्तम में शनैश्वर और एकादश में इहस्पति, शुक्र हों तो वह जातक तीन मास के अन्दर ही में मर जाता है।

अष्टमस्था ग्रहाः सर्वे पापदृष्टयुतास्तु वा । भौममन्दर्जगारचेतु शुभदृष्टिविवर्जिताः॥

सव ग्रह अष्टम स्थान में स्थित हों और उन पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो मृत्यु-कारक होते हैं। अथवा सब ग्रह मङ्गळ और शनि के घर ( मेप, वृश्चिक और मकर, कुम्म ) में बैठे हों और शुभग्रह से देखे जाते हों तो मृत्यु कारक होते हैं।

लग्ने माने सप्तमे चाथ बन्धौ पापाः खेटा जन्मकाले तु सर्वे। तिष्ठन्त्येते स्वलपमायुः प्रदिष्टं तेषामेको लग्नगो वा यदि स्यात्॥

जिसके जन्म काल में लग्न, दशम, सप्तम, चतुर्थ इन स्थानों में सब पापमह हों और इनमें से कोई एक लग्नेश भी हों तथापि वह जातक अल्पायु होता है।

ब्यये सर्वे प्रहा नेष्टाः सूर्यश्चकेन्दुराहवः। विशेषान्नाशकर्तारो दृष्टया वा भङ्गकारिणः॥

द्वादश स्थान में कोई प्रह शुभदायक नहीं होता है। विशेष करके द्वादशस्थान में सूर्य, शुक्र, चन्द्रमा और राहु नाशकारक होते हैं अथवा नेत्र को नाश करते हैं॥

होरायाः कण्टके चन्द्रे न च केन्द्रे बृहस्पतिः। निधने वाऽश्रुभः कश्चित्तवारिष्टं प्रजायते॥ लग्न से केन्द्र (१,४,७,१०) में चन्द्रमा, केन्द्र में बृहस्पति न हो और अष्टम में कोई ग्रुमग्रह हो तो जातक को अरिष्ट कहना चाहिए।

चीणेन्दुः पापसंदृष्टो राहुदृष्टो विशेषतः। जातो यमपुरं याति दिनेः कतिप्यरिष्

चीण चन्द्रमा को पापप्रह और विशेष करके राहु देखता हो तो थोड़े ही दिनों में जातक यमपुर जाता है ॥

जन्मलप्नपतिः पष्टे व्यये मृत्यौ च तिष्ठति । अस्तं गतो दुःखकरो राशितुल्ये च वस्सरे ॥

जन्म छप्न का स्वामी ग्रह, द्वादश, अष्टमं इन स्थानों में से किसी में बैठा हो और अस्त हो तो राशि के समान वर्ष में दुःख कारक होता है।

न्ययशत्रुगतैः क्रूरैर्दन्यमृत्युगतैरि । पापमध्यगते लग्ने सत्यमेव मृति वदेल ॥

जिसके जन्म काल में पापग्रह द्वादश और पष्ट स्थान में हों अथवा द्वितीय और अष्टम स्थान में हों तथा लग्न दो पापग्रहों के मध्य में हों तो उस जातक की अवस्य मृखु होती है।

चन्द्रसूर्यगृहे राहुश्चन्द्रसूर्ययुतो यदि। सौरिभौमेचितं छग्नं पच्चमेकं स जीवति॥

चन्द्रमा और सूर्य से युत राहु, चन्द्र और सूर्य के घर (कर्क और सिंह) में हीं और छम्न को शनैश्वर और मङ्गल देखता हो तो एक पत्र वाद वह जातक मर जाता है।

कोणाष्टकेन्द्रगाः पापाः शुभा रिष्फारिकोणगाः । आदित्योदयवेळायां जातः सद्यो विनश्यति ॥

सब पापप्रह कोण, अष्टम और केन्द्र में, सब शुभग्रह द्वादश, पष्ट और कोण में हों और सूर्योदय के समय जन्म हो तो जातक की शीघ्र मृत्यु हो जाती है।

प्रहणपरिवेषकाले जातः पापप्रहे विलग्नस्थे। लग्नेशे वलहीने जीवति पत्तत्रयं त्रिमासं वा॥

प्रहण या परिवेष काल में पाप युक्त लग्न हो और लग्नेश निर्वेल हो तो तीन पद्म या तीन मास जीता है।

ल्झाच्छ्रष्टे शनिकुजौ सौन्येस्ते द्वादशे स्थितः। तनुस्थानगते चन्द्रे मासमेकं न जीवति॥

जिसके जन्म काल में लग्न से पष्ट स्थान में शनि और मङ्गल हो, बुध द्वादश में हो और लग्न में चन्द्रमा हो तो एक मास के बीच ही में वह जातक मर जाता है।

व्ययाष्ट्रसप्तोद्यगे शशांके पापेन दृष्टे शुभद्रष्टिहीने। केन्द्रेषु सौम्यग्रहवर्जितेषु प्राणैर्वियोगं व्रजति प्रस्तः॥

जिसके चन्द्रमा द्वादश, अष्टम, सप्तम, छप्त इन स्थानों में से किसी स्थान में

हो, उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और कोई शुभग्रह केन्द्र में न हो तो उसकों प्राण से वियोग होता है, अर्थात् भर जाता है।

जातः सौरिर्विलप्तस्थो भृगुः सूर्येण संयुतः । द्वादशस्थो गुरुश्चैव पञ्च मास न जीवति ॥

जिसके लग्न में शनि, सूर्य से युत शुक्र और द्वादश में बृहस्पति हो तो पांच मास के अन्दर उसकी मृत्यु होती है।

तृतीयस्थौ रविकुजावष्टमस्थो यदा शनिः। बल्हीनौ गुरुभृगृ वर्षमेकं न जीवति॥

रवि और अङ्गल तृतीय में, शनि अष्टम स्थान में और बृहस्पति, शुक्र निर्वल हो तो जातक एक वर्ष के अन्दर मर जाता है।

अरिजायास्थिते चन्द्रे भृगुपुत्रेण संयुते । मार्तण्डे दशमस्थे च मासमेकं न जीवति ॥

जिसके पष्ठ या सप्तम में शुक्र से युत चन्द्रमा हो और सूर्य दशम स्थान में हो वह जातक एक मास के अन्दर ही में मर जाता है।

पापः सप्तमगः पङ्जद्वांदशे चन्द्रमा यदि । अष्टमे मङ्गला यस्य तस्य मृश्युभवेद् ध्रवम् ॥

जिसके पापप्रह शनि सप्तम में, चन्द्रमा द्वादश में और अष्टम में मङ्गल हो वह जातक नहीं जीता है।

लमससमगे भौमे लग्ने भास्करशीतग्। यदा पष्टे गुरुश्वग् तदा कष्टं समादिशेत्॥

जिसके छम से सप्तम में मङ्गल, सूर्य और चन्द्रमा छम में और बृहस्पति, शुक्र यह स्थान में हो तो जातक को कष्ट कहना चाहिए।

> ल्झस्थोऽपि यदा पापः सौम्यो द्वादशसंस्थितः। तदा सृत्युं वजेजातो देवराजसमो यदि ॥

पापग्रह छम्न में और शुभग्रह द्वादश में स्थित हो तो इन्द्र के समान जातक का भी भरण होता है।

ल्यस्थाः सर्वपापास्तु द्वादशस्थो यदा गुरुः। बुधो भवेद्यदा षष्टः स याति यममन्दिरम्॥

जिसके सब पापग्रह लग्न में, गुरु द्वादश में और बुध पष्ठ में हो तो वह यम मन्दिर जाता है।

सूर्यकृतारिष्ट—
पापास्त्रिकोणकेन्द्रे सीम्याः पष्टाष्टमन्ययगाश्च ।
सूर्योदये प्रस्तः सद्यः प्रांणांस्त्यजति जन्तुः ॥
सूर्योदये प्रस्तः सद्यः प्रांणांस्त्यजति जन्तुः ॥
सूर्योदय के समय जन्म हो, पापप्रह त्रिकोण और केन्द्र में हो और शुभग्रह

पष्ट, अष्टम और द्वादश में हों तो प्राणी बहुत जल्दी प्राण को छोड़ता है। सूर्य: पापेन संयुक्तः सूर्यों वा पापमध्यगः।

सूर्यात्ससमगः पापस्तदा चात्मवधो भवेत ॥

सूर्य पापग्रह से युत हो अथवा दो पापग्रहों के मध्य में हो और सूर्य से सप्तम पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु होती है।

चन्द्रकृतारिष्ट— द्यूनचतुरस्रसंस्थे पापद्वयमध्यगते शशिनि जातः ।

विल्यं प्रयाति नियतं देवैरपि रचितो वालः॥

जिसके जन्म काल में दो पापग्रहों के मध्य में श्यित हो कर चन्द्रमा सप्तम, चतुर्थ, अष्टम इन स्थानों में से किसी में स्थित हो तो देवता से सुरक्ति वालक का भी नाश होता है।

चींणे शशिनि विल्ये पापैः केन्द्रेषु मृत्युसंस्थैर्वा । भवति विपत्तिरवश्यं यवनाधिपतेर्मतं चैतत् ॥

जिसके जन्म काल में चीण चन्द्रमा लग्न में, पापग्रह केन्द्र अथवा अष्टम स्थान में हो तो निश्चय करके विपत्ति होती है। यह यवनाचार्य का मत है।

चन्द्रं कृरयुतं चोणं परयेदाहुर्यदा तदा । दिनैः स्वरूपतरैर्वाङः कालस्यालयमावजेत्॥

जिसके जन्म काल में पापग्रह से युत चीण चन्द्रमा को राहु देखता हो तो थोड़े ही दिनों में जातक काल के घर में जाता है।

चन्द्रः पापेन संयुक्तश्चन्द्रो वा पापमध्यगः । चन्द्रास्सप्तमगः पापस्तदा मातृवधो भवेत् ॥

चन्द्रमा पापग्रह से युत हो अथवा दो पापग्रहों के मध्य में हो अथवा चन्द्रमा से सप्तम में पापग्रह हो तो जातक की माता का वध होता है।

भोमचेत्रे यदा भोमः पष्टमृत्यौ च चन्द्रमाः। पष्टाष्टमेऽठदे मृत्युः स्याद्यदि शकोऽपि रचिता॥

मङ्गल अपने गृह ( मेप, वृश्चिक ) में और चन्द्रमा पष्ट स्थान में हो तो पष्ट या अष्टम वर्ष में मृत्यु होती है, अगर इन्द्र भी रचा करने वाले हों तथापि।

मङ्गलकृतारिष्ट— क्षेत्र यहा भीमः प्रप्रस्थी च चक

भौमचेत्रे यदा भौमः पष्टमृत्यौ च चन्द्रमाः। पष्टाष्टमेऽच्दे मृत्युः स्याद्रचको यदि शक्करः॥

मङ्गल अपने गृह में हो और चन्द्रमा पष्ट या अष्टम स्थान में हो ता महादेव श्री रचा करने वाले हों तथापि उस जातक की पष्ट या अष्टम वर्ष में मृत्यु होती है।

भौमो विछन्ने शुभदैरदृष्टः पष्टेऽष्टमे चार्कसुतेन दृष्टः । संधः शिशुं हृन्ति वदेन्मनीषी स्मरे यमारौ न शुभेचितौ तु ॥ छप्न में मङ्गल हो और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो शीघ्र जातक की मृत्यु होती है।

अथवा मङ्गल पष्ट या अष्टम स्थान में हो और उस पर शनैश्वर की दृष्टि हो तो

शीव जातक की मृत्यु होती है।

अथवा मङ्गल और शनि सप्तम स्थान में हो और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो शीव्र जातक की मृत्यु होती है।

बुधकृतारिष्ट-

कर्कटसद्मिन सौम्यः पष्ठाष्टमसंस्थितो विलझर्जात्। चन्द्रेण दश्यमूर्तिर्वर्षचतुष्ट्रेण मारयति॥

बुध छम्न से पष्ट या अष्टम में स्थित हो कर कर्क में हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो चार वर्ष में जातक को मारता है।

पष्टाष्टमे च मूर्ती च जन्मकाले यदा बुधः। वर्षे चतुर्थे सृत्युः स्याद्यदि देवोऽपि रक्तकः॥

जन्म काल में पष्ट या अष्टम या लग्न में बुध बैठा हो तो देवता से रचा करने पर भी चार वर्ष में जातक की मृत्यु होती है ।

बृहस्पितकृतारिष्ट— बृहस्पितभौमगृहेऽष्टमस्थः सूर्येन्दुभौमार्कजदृष्टमूर्तिः। वर्षेश्चिभिभागंबदिष्टिहीनो लोकान्तरं प्रापयित प्रसृतम्॥

वृहस्पित अष्टम स्थान में स्थित हो कर मेप या वृश्चिक में हो, सूयं, चन्द्रमा, मङ्गळ और शनि से देखा जाता हो और उस पर शुक्र की दृष्टि न हो तो जातक तीन वर्ष में छोकान्तर चला जाता है।

> सुरगुरुशशिरवियुतः शशिजः ऋरदष्टोऽपि मारयति । एकादशभिवंपेंदेंवाङ्केऽपि स्थितं वालम् ॥

जिस के जन्म काल में बृहस्पति, रिव और चन्द्रमा से युत बुध पापप्रह से देखा जाता हो तो देवता को गोद में स्थित बालक की भी ग्यारहवें वर्ष में सृत्यु होती है। शुक्रकृतारिष्ट—

रविश्वशिभवने शुक्रो द्वादशरिपुरन्ध्रगोऽशुभः सर्वैः। दृष्टः करोति मरणं पड्भिर्वपें किमिह चित्रम्॥

रिव अथवा चन्द्रमा की राशि (सिंह अथवा कर्क) का शुक्र हो कर द्वादश, पष्ट, अप्टम इन में से किसी भाव में वैठा हो तो छै वर्ष में जातक की मृत्यु होती है, ।

इस में कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। शनिकृतारिप्ट—

मारयति षोडशाहाच्छनेश्वरः पापवीचितो रूग्ने । संयुक्तो मासेन तु वर्षाच्छकेण मारयति ॥ शनैश्वर छम्न में स्थित हो और उस पर पापप्रह की दृष्टि हो तो सोछह दिन है. भीतर जातक को मारता है।

शुमग्रह से युत हो तो एक मास में मारता है। शुक्र से युत हो तो एक वर्ष में मारता है। वक्री शनिमोंमगृहं प्रयातश्छिद्रेऽथ पष्टेऽथ चतुष्टये वा। कुजेन सम्प्राप्तवलेन दृष्टो वर्षद्वयं जीवति तत्र वालः॥

वक्री हो कर शनि मेप या वृश्चिक का हो कर अप्टम, पए, केन्द्र इन में किसी। स्थान में बैठा हो और बलवान् मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक दो वर्ष तकः जीता है।

# राहुकृतारिष्ट—

राहुश्रतुष्टयस्थो निधनाय निरीन्नितः पापैः। वर्षेर्वदन्ति दशभिः पोडशभिः केचिदाचार्याः॥

केन्द्र में स्थित राहु पापप्रहों से देखा जाता हो तो दश वर्ष में जातक की मृत्यु होती है।

किसी आचार्य का मत है कि ऐसे योग में उत्पन्न जातक की सोछह वर्ष में सुखु होती है।

लमकृतारिष्ट— लग्नं पापेन संयुक्तं लग्नं वा पापमध्यगम् । लम्मात्ससमगः पापस्तदा चात्मवधो भवेत् ॥

छम पापप्रह से युत हो अथवा दो पापप्रह के मध्य में हो अथवा छम से सप्तम में पापप्रह हो तो जातक का वध होता है।

मातृकष्ट— चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रदृश्यते । मातृनाशो भवेतस्य शुभदृष्टे शुभं वदेत् ।। धने राहुर्वुधः शुक्रः सौरिः सूर्यो यदा स्थितः ।

तस्य मातुर्भवेनमृत्युर्मृते पितरि जायते ॥

पापारसप्तमरन्थ्रस्थे चन्द्रे पापसमन्विते । बल्लिभः पापकैर्द्दे जातो भवति मातृहा ॥

उचस्थो वाऽथ नीचस्थः सप्तमस्थो यदा रविः। पानहीनो भवेद्वालः—अजाचीरेण जीवति॥

चन्द्राचतुर्थंगः पापो रिपुचेत्रे यदा भवेत्। तदा मातृवधं कुर्यास्केन्द्रे यदि शुभो न चेत्॥ द्वादशे रिपुमावे वा यदा पापप्रहो भवेत्। तदा मातुर्भयं कुर्याचतुर्थे दशमे पितुः॥ छग्ने क्रूरो व्यये क्रूरो धने सौग्यस्तथैव च। सप्तमे भवने क्रूरः परिवारचयंकरः॥ छप्तस्थे चगुरौ सौरीधने राही तृतीयगे। इति चेजान्मकाछे स्यात्तस्य माता न जीवित॥

चीणचन्द्रात्त्रिकोणस्थैः पापैः सौम्यविवर्जितैः । माता परित्यजेद्वाळं चण्मासाच्च न संशयः॥ एकांशकस्थी मन्दारी यत्र कुत्र स्थिती यदा। शशिकेन्द्रगती तो वा द्विमानुभ्यां न जीवति॥

अगर चन्द्रमा तीन पापप्रहों से देखा जाता हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की माता मर जाती है।

अगर चन्द्रमा शुभम्रह् से देखा जाता हो तो शुभ कहना चाहिए, अर्थात् उसको

मावृहा योग नहीं छगता है।

राहु, बुध, शुक्र, शनैश्चर और सूर्य जिसके धन स्थान में स्थित हों उसके पिता की सृत्यु के वाद माता की भी मृत्यु होती है।

पापब्रह से सप्तम या अष्टम स्थान में पापब्रह से युत चन्द्रमा बैठा हो और उस

पर पापप्रह की दृष्टि हो तो माता की मृत्यु होती है।

उच का अथवा नीच का होकर रिव लग्न से सप्तम स्थान में स्थित हो तो माता के दुग्ध पान से रहित होकर जातक अजाचीर से जीता है, अर्थात् जन्म छेते ही उसकी माता मर जाती है।

पापप्रह चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में रिपुचेत्री होकर वैठा हो तो उसकी माता

का नाश होता है अगर केन्द्र में शुभग्रह न हों।

जिसके जन्म लग्न से द्वादश वा पष्ट में पापग्रह हों तो माता को और लग्न चतुर्थ वा दशम में हो तो पिता को अरिष्ट करता है।

जिसके छम्न, द्वादश और सप्तम स्थान में पापग्रह हों और धन स्थान में

शुभग्रह हों तो उस जातक के परिवार का ज्ञय होता है।

जिसके छम्न में बृहस्पति, धन स्थान में शनेश्वर और तृतीय में राहु हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की माता मर जाती है।

चीण चन्द्रमा से नवम और पञ्चम स्थान में शुभग्रहों से रहित पापप्रह हों तो

निश्चय करके छः मास के भीतर माता बालक को त्याग देती है।

जहाँ कहीं स्थित होकर शनि और मङ्गल एक नवांश में स्थिर हो तो जातक दो माताओं से पाला जाता है।

अथवा चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित शनि और मङ्गल हों तो जातक दो माताओं

से पाला जाता है।

पितृकष्ट— लग्ने सौरिर्मदे भौमः पष्टस्थाने च चन्द्रमाः। इति चेजनमकाले स्यापिता तस्य न जीवति॥

छाने जीवो धने मन्दरिवभौमबुधास्तथा । विवाहसमये तस्य वालस्य म्रियते पिता ॥ सूर्यः पापेन संयुक्तः सूर्यो वा पापमध्यगः । सूर्यात्सप्तमगः पापस्तदा पिनृवधो भवेत् ॥ सप्तमे भवने सूर्यः कर्मस्थो भूमिनन्दनः । राहुर्व्यये न यस्यैव पिता कष्टेन जीवित ॥ वृश्वमुस्थो यदा सौमः शत्रुचेत्रसमाश्रितः । म्रियते तस्य जातस्य पिता कीघन संशयः॥ :रिप्रस्थाने यदा चन्द्रो ऌग्नस्थाने शनैश्वरः । कुजश्च सप्तमस्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ भौमांशकस्थिते भानी स्वपुत्रेण निरीचते। प्राग्जन्मनो निवृत्तिः स्यान्मृत्युर्वापि शिशोः पितुः॥

पाताले चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा स्थितौ। पितरं मातरं हत्वा देशाहेशान्तरं वजेत् ॥ राहुजीवी रिपुचेत्रे लग्ने वाथ चतुर्थके । त्रयोविंशतिमे वर्षे पुत्रस्तातं न पश्यति ॥ भातुः पिताच जन्तृनांचन्द्रोमातात्रथे अच । पापदृष्टियुतो भातुः पापमध्यगतोऽपि घा ॥

पित्ररिष्टं विज्ञानीयाच्छिशोर्जातस्य निश्चितम् । भानोः पष्टाष्ट्रमर्जस्थैः पापैः सौम्यविवर्जितैः॥ चतरस्रगतैर्वापि पित्ररिप्टं विनिर्दिशेत।

जिसके जन्म काल में लग्न में शर्नेश्वर, सप्तम में मंगल और पष्ट स्थान में चन्द्रमा हो तो उसका पिता नहीं जीता है।

जिसके लग्न में बृहस्पति, धन स्थान में शनैश्वर, सूर्य, मङ्गल और बुध ही तो उस जातक के विवाह समय में पिता का मरण होता है।

सूर्य पापब्रह से युत हो या दो पापब्रहों के मध्य में हो और सूर्य से सप्तम में पापप्रह हो तो उसके पिता का वध होता है।

जिसके सूर्य सप्तम स्थान में, मङ्गल दशम में स्थित हो और राहु द्वादश में न हो तो उसका पिता कप्ट से जीता है।

जिसके दशम में श्थित होकर मङ्गल शत्रु चेत्र में हो उस जातक का पिता वहुत

जरूदी मर जाता है। जिसके चन्द्रना पष्ट स्थान में, शनैश्वर छम्न में और सप्तम में मंगछ हो तो

उसका पिता नहीं जीता है।

सूर्य अपने पुत्र ( शनि ) से दृष्ट हो और मंगळ के नवांश में हो तो जातक की मृत्यु होती है, अथवा जातक के पिता की मृत्यु होती है।

दो पापप्रह चतुर्थ, दशम, द्वादश इनमें से किसी स्थान में स्थित हो तो जातक

माता और पिता को मार कर देश-देश में घूमता है।

जिसके शबुचेत्र में स्थित राहु और बृहस्पति लग्न अथवा चतुर्थ में स्थित हो तो २३ वर्ष की अवस्था में जातक के पिता की मृत्यु होती है।

प्राणियों के पिता सुर्य और माता चन्द्रमा हैं।

अतः सूर्य पापप्रह से युत दृष्ट हो या दो पापों के बीच में हो तो जातक के पिता को अरिष्ट कहना चाहिए।

इसी तरह चन्द्रमा पापप्रहों से युत दृष्ट अथवा दो पापप्रहों के मध्य में हो तो माता को अरिष्ट कहना चाहिए।

सूर्य से पष्ट और अष्टम में शुभग्रह से वियुत पापग्रह हो अथवा सूर्य से चतुर्थ और अप्टम में ग्रामप्रह से रहित पापप्रह हो तो पिता को अरिष्ट कहना चाहिए।

अरिष्ट-भङ्ग-योग--प्कोऽपि ज्ञार्यशुकाणां लग्नारकेन्द्रगतो यदि। अरिष्टं निखिछं हन्ति तिमिरं भास्करो यथा॥

एक एव बली जीवो लग्नस्थोऽरिष्टसंचयम् । हन्ति पापत्तयं भक्त्या प्रणाम इय शुलिनः।। एक एव विलग्नेशः केन्द्रसंस्थी बलान्वितः। अरिष्ट निलिलं हन्ति पिनाको त्रिपुरं यथा॥ शक्कपन्ने न्याजनम् लग्ने सौम्यनिरीन्तिते । विपरीतं कृष्णपन्ने तदारिष्टविनाशनम् ॥ व्ययस्थाने यदा सर्यस्तुलालग्ने तु जायते । जीवेत्स शतवर्षाणि दीर्घायुर्वालको भवेतु॥ गुरुमोमो यदा युक्ती गुरुदृष्टोऽथवा कुजः । हत्वारिष्टमशेषंच जनन्याः शुभकृद्भवेत् ॥ चतुर्थद्शमे पापः सौम्यमध्ये यदा भवेत् । पितुः सौख्यकरो योगः श्रभैः बेन्ड त्रिकोणगैः॥

लमाचतुर्थे यदि पापखेटः केन्द्रत्रिकोणे सरराजमन्त्री । कुछद्वयानन्दकरः प्रसुतो दीर्घायुरारोग्यसमन्वितश्च ॥ सीम्यान्तरगतैः पापैः श्रभैः केन्द्रत्रिकोणगैः। सद्यो नाशयतेऽरिष्टं तद्भावोत्यफलं न तत्॥

बुध, बृहस्पति, शुक्र इन तीनों में से कोई एक भी ग्रह एस से देन्द्र स्थान में बैठा हो तो जिस तरह सम्पूर्ण अन्धकार को सूर्य नाश करते हैं, उसी तरह सम्पूर्ण पूर्वोक्त अरिष्ट को नाश करता है।

बळवानू होकर एक बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो जिस तरह महादेव के प्रणाम

से सम्पूर्ण पाप का चय होता है उसी तरह अरिष्ट संचय का नाश होता है।

केवल एक लग्नेश बली हो कर केन्द्र में बैठा हो तो जिस तरह ब्रिपुर नामक राज्यस को महादेव ने नाश किया उसी तरह सम्प्रण अरिष्ट को नाश करता है।

शुक्क पत्त के दिन में जन्म हो और लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा कृष्ण पत्त की रात में जन्म हो और लग्न पर शुभवह की दृष्टि हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट को नाश करता है।

सर्य जिसके द्वादश स्थान में स्थित हो कर तुला छम्न में वैठा हो तो वह जातक सौ वर्ष जीता है।

बृहस्पति और मङ्गल दोनों एक राशि में हो अथवा मङ्गल पर बृहस्पति की

दृष्टि हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट को नाश करके माता को श्रमकारी होता है।

चतुर्थं और दशम में स्थित पापग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोण में हों तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक पिता को सुख देता है।

लग्न से चतुर्थ स्थान में पापप्रह हों और केन्द्र या त्रिकोण में बहस्पति हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक मानुकुछ और पिनुकुछ दोनों को आनन्द देने वाछा होता है। तथा दीर्घायु, आरोग्य से युत होता है।

पापग्रह दो शुभग्रहों के मध्य में हों और शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोण में हों तो

शीघ्र अरिष्ट को नाश करते हैं।

लघुजातक में—

सर्वानिमानतिवलः स्फुरदंग्रुजालो लग्नस्थितः प्रशमयेत्सुरराजमन्त्री । एको वहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधरप्रणामः॥ लग्नाधिपोऽतिवलवानश्चभैरदृष्टः केन्द्रस्थितेः शुभलगैरवलोक्यमानः। मृत्युं विधूय विद्धाति सुदीर्धमायुः साधं गुणैर्बहुभिरूर्जितया च लक्ष्या॥

लप्नाद्षमवर्त्यपि गुरुबुधशुक्रद्रेष्काणगश्चनदः मृत्यं प्राप्तमपि नरं परिरच्चत्येव निर्व्याजम् चन्द्रः सम्पूर्णतनुः सौम्यर्चगतः शुभेचितश्चापि प्रकरोति रिष्टभङ्गं विशेषतः शुक्रसन्दृष्टः ब्रुधभार्गवजीवानामेकतमः केन्द्रमागतो बळवान् यद्यपि क्रासहायः सद्योऽरिष्टस्य भङ्गाय रिपुभवनगतोऽपि शशी गुरुसितचन्द्रात्मजदकाणस्थः। अगद इव भोगिदष्टं परिरच्चत्येव निर्व्याजम् सौम्यद्वयान्तरगतः सम्पूर्णः स्निग्धमण्डलः शशभृत् । निःशेपरिष्टहंता भुजङ्गलोकस्य गरुड़ शशसृति पूर्णशरीरे शुक्ले पत्ते निशाभवे काले रिप्रनिधनस्थेऽरिष्टं प्रभवति नैवात्र जातस्य प्रस्फरितकिरणजाले सिग्धामलमण्डले बलोपेते केन्द्रगते सर्वारिष्टं शमं याति सौम्यभवनोपयाताः सौंस्यांशकसौरयदकाणस्थाः गुरुचन्द्रकाव्यशशिजाः सर्वेऽरिष्टस्य चन्द्राध्यासितराशेरधिपः बेन्द्रे शुभग्रहो वापि प्रशमयति रिष्टयोगं पापानि यथा हरिस्मरणम् पापा यदि शुभवर्गे सौम्यैर्द्दष्टाः शुभांशवर्गस्थैः निव्रन्ति तदारिष्टं पतिं विरक्ता यथा युवतिः राहुस्त्रिपष्टलाभे लग्नात्सीम्यैनिरीचितः नाशयित सर्वेदुरितं मारुत इव तूलसंघातम् शीषोंदयेषु राशिषु सर्वे गगनाऽधिवासिनः सतौ प्रकृतिस्थैश्चारिष्टं विलीयते घृतमिवाझिस्थम् तत्काले यदि विजयी शुभग्रहः शुभनिरीचितोऽवश्यम् । नाशयति सर्वरिष्टं मारुत इव पादपान्प्रबलः

सर्वेर्गगनभ्रमणैर्दप्रश्चन्द्रो विनाशयति रिष्टम् । आपूर्यमाणमूर्तिर्यथा नृपःस्वं नयेद् द्वेषी॥ दीप्यमान किरण से युक्त केवल एक बली बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो सम्पूर्ण

अरिष्टों को नाश कर देता है,

जिस तरह भक्ति पूर्वक एक भी प्रणाम शिव जी को करने से सम्पूर्ण घोर पापी

का नाश होता है।

लग्न के स्वामी पापग्रहों से न देखा जाता हो और केन्द्र में स्थित शुभग्रहों से देखा जाता हो तो अरिष्टजन्य मृत्यु को नाश करके बहुत गुणों के और उत्तरोत्तर इंडने वाली लक्ष्मी के साथ दीर्घायु करता है।

जन्म लग्न से अष्टम स्थान में वर्तमान भी चन्द्रमा यदि बुध, बृहस्पति या शुक्र के देंप्काण में स्थित हो तो अरिष्टजन्यमृत्यु में गये हुये जातक की भी सब प्रकार

से रचा करता है।

दो शुभग्रहों के मध्य में बैठा हुआ चन्द्रमा शुभग्रह की राशि में हो तो अरिष्टों को नाश करता है।

अगर उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष कर के अरिप्टों को नाश करता है। बुध, शुक्र और बृहस्पित इन में से कोई एक मह भी वली हो कर केन्द्र में वैठा हो और उस पर शुभम्रह की दृष्टि हो तो शीघ्र अरिप्टों को नाश करता है।

अगर उक्त योग कारक यह शुमप्रह से युत दृष्ट हो तो फिर वात ही क्या। चन्द्रमा लग्न से पृष्ठ स्थान में हो कर बुध, वृहस्पति, शुक्र इन तीनों से किसी के देष्काण में हो तो पूर्वोक्त अरिष्ट योगों में पड़े हुए जातक की रचा करता है।

जैसे साँप से डँसे हुए मनुष्यों की रचा गरुड़ करता है।

अगर पूर्ण चन्द्रमा दो शुभग्रहों के बीच में बैठा हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट को नाश करता है, ( जैसे गरुड़ साँप के समूहों को नाश करता है।)

अगर शुक्ल पच की रात्रि में जन्म हो और पूर्ण चन्द्र लग्न से पष्ट या अष्टम

स्थान में हो तो जातक को पूर्वोक्त अरिष्ट नहीं होता है।

दीण्यमान किरणों से युक्त स्वच्छ विम्व वली वृहस्पति केन्द्र में वैठा हो तो सव अरिष्ट नाश हो जाता है।

बृहस्पति, चन्द्रमा, शुक्र और बुध ये चारो ग्रह शुभ राशि, शुभग्रह के नवांश या शुभग्रह के देव्काण में हों तो अरिष्ट को नाश करते हैं।

चन्द्रमा जिस राशि में वैठा हो उस के स्वामी अथवा कोई शुमग्रह केन्द्र में हो तो पूर्वोक्त अरिष्ट योगों को नाश करते हैं.

जैसे भगवान् का स्मरण पापों को नाश करता है।

अरिष्ट योग करने वाला पापग्रह शुभग्रह के वर्ग में स्थित हो और शुभग्रह के वर्ग में वैठे हुए शुभग्रहों से दृष्ट हो तो अरिष्ट योगों को नाश करता है, जैसे विरक्ता स्त्री अपने पति को मार देती है।

लम से नृतीय, पष्ट और एकादश में राहु हो और शुभग्रह से देखा जाता हो तो सम्पूर्ण अरिष्टों को नाश कर देता है,जैसे रूई के समूहों को वायु नाश कर देता है। जन्म समय में सब ग्रह शीर्योद्य राशियों (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, बृश्चिक और कुम्भ) में हों तो आग में पढ़े हुए घृत की तरह सब अरिष्टों को नाश करता है।

जन्म काल में कोई शुभग्रह प्रहों के साथ युद्ध में विजय पाया हो और अन्य शुभग्रहों से देखा जाता हो तो निश्चय कर के सब अरिष्टों को नाश कर देता है, जिस तरह प्रबल वायु वृक्षों को नाश कर देता है।

शुक्क पच की रात्रि में जन्म हो और चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि हो तथा कृष्ण पच के दिन में जन्म हो और चन्द्रमा पर पापग्रह की दृष्टि हो तो पष्ट और अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा माता पिता की तरह जातक की रचा करता है।

# अथायुर्दायाध्यायः सप्तमः

मयासुर, यवनाचार्य आदि के मत से ग्रहों की परमायु—
मययवनमणित्य ग्रिक्तपूर्वेदिवसकरादिषु वत्सराः प्रदिष्टाः ।
नवतिर्थिविषयाश्विभूतरुद्वेदेशसिहता दशिभः स्वतुङ्गमेषु ॥ १ ॥
मय नाम के राचम ( जो सूर्य की कृपा से ज्यौतिष शास्त्र का ज्ञाता हुआ ),
यवनाचार्य, मणित्य नाम के आचार्य, पराशर आदि आचार्यों ने सूर्यादि ग्रहों के
अपने अपने परमोच्च स्थान में रहने पर क्रम से दशयुत, ९, १५, ५, २, ५, ११,
१०, परमायु प्रमाण कहा है।

जैसे परमोच्च में सूर्य हो तो उन्नीस वर्ष, चन्द्रमा हो तो पच्चीस वर्ष, मङ्गळ हो तो पन्द्रह वर्ष, बुध हो तो वारह वर्ष, बृहस्पति हो तो पन्द्रह वर्ष, शुक्र हो तो इक्कीस वर्ष और शनश्चर हो तो वीस वर्ष परमायु कहा है ॥ १॥

परम नीचस्थित ब्रह्में के आयुर्दाय— नीचेऽतोर्द्धे हसति हि ततश्चान्तरस्थेऽनुपातो होरात्वंशप्रतिममपरे राशितुल्यं चदन्ति ॥ हित्वा वकं रिपुगृहगतैर्हीयते स्वित्रभागः सूर्योच्छित्रद्यतिषु च दलं प्रोजमयशुक्राकंपुत्रौ ॥ २ ॥

यदिसूर्य आदि यह परम नीचरथान में बैठे हों तो पूर्वोक्त परमाय के आधे देते हैं और आधे का नीच स्थित दोप से नाश होता है।

अर्थात् सूर्य परम नीच स्थान में बैटा हो तो नव वर्ष छै महीना, चन्द्रमा हो तो बारह वर्ष छै महीना, मङ्गल हो तो सात वर्ष छै महीना, दुध हो तो छै वर्ष, बृहस्पति हो तो सात वर्ष छै महीना, शुक्र हो तो दश वर्ष छै महीना और शनि हो तो दश वर्ष आयुर्दाय देते हैं और सूर्यादियहों के उक्त वर्ष समान नीचस्थितजन्यदोष से घट भी जाता है।

इस प्रकार उच्च और नीच में ग्रह हों तो उक्त वर्ष तुल्य आयुर्दाय जानना चाहिए, यदि उच्च, नीच दोनों के मध्य में स्थित हों तो उन का आयुर्दाय नीच और स्पष्ट ग्रह के अन्तर वा उच्च और स्पष्ट ग्रह के अन्तर पर से अनुपात से जानना चाहिए।

परन्तु नीच और स्पष्ट ग्रह के अन्तर पर से छाये हुए वर्षादि को नीच वर्षादि में जोड़ने से ग्रह के स्फुटायु वर्षादि होते हैं,।

और उच्च ग्रहान्तर पर से लाये हुए वर्षादि को उच्च वर्षादि में घटाने से

स्फुटायु होता है।

लग्न नवांश तुल्य आयुर्दाय देता है। अर्थात् लग्न में जितने पूरे २ नवांश बीत गये हों उतने वर्ष और शेष का अनुपात से मासादि लाना चाहिये।

किसी आचार्य का मत है कि लग्न राशि तुल्य आयुर्दाय देता है।

अर्थात् छम्न में सेपादि से जितनी राशि बीत गई हों उतने वर्ष और अंशादि पर से अनुपात से आयुर्दाय छाना चाहिए।

यहाँ पर मणित्थ-

ल्झराशिसमाश्चाव्दा मासाद्यमनुपाततः । ल्झायुर्दायमिच्छृन्ति होराशास्त्रविशारदाः॥ तथा सारावली में—

छप्नदत्तोंशतुल्यः स्यादन्तरे चानुपाततः । तत्पतौ वलसंयुक्ते राशितुल्यं च भाधिपे॥ वक्रगति प्रहों को छोड़ कर अन्य प्रह यदि अपने शत्रु के घर में बैठे हों तो पूर्वोक्त रीति से आनीत आयुर्दाय के तृतीय भाग हर लेते हैं।

किन्तु जो यह वकी हो कर शत्रु के घर में गया हो वह अपने आयुर्वाय के

त्रिभाग नहीं हरता है।

जैसे कहा भी है-

वक्रचारं विना त्र्यंशं शत्रुराशी हरेद्ग्रहः ,

इस तरह बहुत का मत है।

यहां पर किसी का मत है कि मङ्गल को छोड़ कर शत्रुगृह में गत ब्रह अपने आयुर्दाय में से तृतीय साग हर लेता है।

जैसे वादरायण-

सूम्याः पुत्रं वर्जवित्वारिभस्था हन्युः स्वारस्वादायुषस्ते त्रिभागम् ।

शुक्र और शनैश्वर को छोड़ कर अन्यग्रह (मङ्गल, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति) सूर्य की किरण से अस्त हों तो अपने आयुर्वाय के आधे हर लेते हैं,

किन्तु शुक्र और [शनैश्वर अस्त भी हों तो अपने आयुर्दाय के आधे नहीं

इरते हैं ॥ २॥

# उच्चवर्षादिज्ञानचक—

| 1                |                |               |                 |                |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| प्रह             | उच<br>राश्यादि | उच<br>वर्षादि | नीच<br>राश्यादि | नीच<br>वर्षादि |
| सूर्य            | 00190          | 98100         | <b>ξ190</b>     | ९.।६           |
| चन्द्र           | 913            | oolke         | ७।३             | १२।६           |
| मङ्गल            | \$126          | 9×100         | ३।२८            | ७।६            |
| बुध              | प्रावध         | 92100         | 99194           | ξ 00           |
| <b>बृहस्प</b> ति | ₹।४            | १४१००         | 81X             | ्ष[६           |
| शुक              | ११।२७          | 29100         | ४।२७            | 9015           |
| शनि              | ६।२०           | 20100         | ००।२०           | 90100          |

## उदाहरण--

# जन्मकुण्डली



# सूर्यादिस्फुटब्रह—

| 4 4        |                       |  |
|------------|-----------------------|--|
| प्रह       | राश्यादि              |  |
| सूर्य      | दाराष्ट्राक्षप्र      |  |
| चन्द्र     | ३।१४।१८।२६            |  |
| मङ्गल      | ४।२२।४९।५४            |  |
| <b>बुध</b> | <u> ५।२१।३७।२१</u>    |  |
| गुरु       | ८११.११२४।१३           |  |
| शुक        | <b>प्राइाप्रहा</b> ४३ |  |
| शनि        | ४।११।१४।१२            |  |
| ਲਸ         | <b>प्रार्था</b> ३३।५३ |  |

पूर्वोक्त उदाहरण की कुण्डली में राश्यादि स्पष्ट रवि=(६।२।९।४५), रविके उच राश्यादि=(००।१०।००।००) नीच राश्यादि=(६।१०।००।००),

यहाँ पर स्पष्ट रिव नीच के समीप है, अतः नीच के साथ रिव का अन्तर किया

तो ( ६१९०१००१०० )-( ६१२१९१४५ )=( ००१७५०११५ ) हुआ,

इसको विकला जातीय करना है अतः ७ अंश को साठ से गुणा कर ५० कला जोड़ा तो कलात्मक = ७ × ६० + ५० = ४७० हुआ, फिर इसको साठ से गुणा कर विकला जोड़ा तो विकलात्मक = ( ४७० × ६० + ५५ = २८२१५ ) हुआ।

नीच और उच्च के अन्तर में ६ राशि हैं इनकी विकला बनाया तो ६ x ३० x ६० x ६० = ६४८००० हुआ।

रिव के उच में परमायु १९ वर्ष हैं और नीच में इनके आधे तुल्य अर्थात् ९ वर्ष ६ महीना है,

अतः उच्च और नीच आयुर्दाय वर्षों को मास बना कर अन्तर किया तो १९ × १२—९ × १२ + ६ = २२८—११४ = ११४।

अव अनुपात किया कि-

उच्च और नीच के अन्तर विकला में दोनों जगह के आयुर्दाय मासान्तर ११४ पाते हैं तो स्पष्ट रवि और नीच के अन्तर में क्या =

 $\frac{1}{2}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}$ 

शेप = 600 को तीस से गुणा किया तो दिनात्मक =

<u> ७७२ ४३० = ७७२४३ = २३२३</u>, भाग देने से लब्ध दिन = २८,

शेष =  $\frac{63}{6}$  को साठ से गुणा किया तो दण्डात्मक =  $\frac{63 \times 50}{6}$  =  $\frac{63 \times 3}{6}$  =  $\frac{23 \times 3}{6}$  भाग देने से छव्ध दण्ड = 48,

शेप= $\frac{3}{8}$  को साठ से गुणा किया तो पल= $\frac{3\times 60}{8}$ = $3\times 9$ 4=84 इतना हुआ,

अतः छव्ध मासादि = धारटापधाधप

इसको नीच वर्षादि—( ९।६।००।००) में जोड़ा तो रवि का स्पष्टायुर्दाय = ९।३०।२८।५४।४५ हुआ।

अन्य प्रकार से आयु का आनयन— स्वोचशुद्धो ग्रहः शोध्यः पड़ाश्यृनो भमण्डलात् । स्वपिण्डगुणितो भक्तो भादिमानेन वस्सराः ॥

अपने-अपने उच में ग्रह को घटा कर शेप छै राशि से अल्प हो तो उसका १२ में घटाना चाहिए। अगर छे राशि के तुल्य या उससे अधिक हो तो उसी का ब्रहण करना चाहिए। अब उसको अपने पिण्ड ( उचगतवर्ष ) से गुणा कर अपने २ मान का भाग देने से जो फल मिले वह वर्षादि आयुर्दाय हो जायगा।

## यहाँ पर उदाहरण-

जैसे उचराश्यादि ००।१०।००।०० को
स्पष्ट रिव राश्यादि ६।२।९।४५ में घटाया तो
शेष = (६।२।९।४५) - (००।१०।००।००) =
५।२२।९।४५,
यह छै राशि से अल्प है अतः वारह राशि में घटाया तो शेष =
१२—(५।२२।९।४५) = ६।०।५०।१५ हुआ,
इसको उच्च के परमायु वर्ष १२ से गुणा किया तो
इतना ११४।१३३।९५०।२८५ हुआ,
इसको सिठया कर एक जातीय किया तो
११८।२८।५४।४५ इतना हुआ,
राशि के स्थान में वारह का भाग दिया तो वर्षादि रिव का आयुर्दाय =
९।१०।२८।५४।४६ हुआ।

### चन्द्र का उदाहरण—

स्पष्ट चन्द्र राश्यादि = ३।१४।१८।२६, उच्च राश्यादि = १।३।००।००, नीच राश्यादि = ७।३।००।००, यहाँ पर स्पष्ट चन्द्रमा उच्च के आगे और समीप में है, अतः स्पष्ट चन्द्र राश्यादि में उच्च को घटा कर शेष = (३।१४।१८।२६)—(१।३।००।००)= २।११।१८।२६, को विक्छा जातीय किया तो २५६७०६ हुआ, अव पूर्ववत् अनुपात किया—

छै लाख अढतालीस हजार विकला (६४८०००) में चन्द्रमा के उच्च, नीच स्थित मासारमक आयुर्दायान्तर १५० पाते हैं तो स्पष्ट चन्द्र और उच्च के विकल्खान्तर में क्या =

 $\frac{3}{2}$ ं भाग देने से छड्ध दण्ड = ४०, शेप =  $\frac{1}{4}$  को साठ से गुणा किया तो परु =  $\frac{3}{4}$  है  $\frac{1}{4}$  को साठ से गुणा किया तो परु =  $\frac{3}{4}$  है  $\frac{1}{4}$  को साठ से गुणा किया तो परु =  $\frac{3}{4}$  है  $\frac{1}{4}$  को साठ से गुणा किया तो परु =  $\frac{3}{4}$  है  $\frac{1}{4}$  को साठ से गुणा किया तो परु =  $\frac{3}{4}$ 

अतः लब्ध मासादि = ५९।१२।४०।५०, मास स्थान में वारह का भाग देने से लब्ध वर्षादि = ४।११।१२।४०।५०, इसको उच्च वर्षादि में घटाया तो स्पष्ट चन्द्रमा के आयुर्दाय वर्षादि = (२५।००।००।००।००)—(४।११।१२।४०।५०)= (२०।००।१७)१९।१०) हुआ। यहां पर भी लघु उपाय से आनयन करते हैं जैसे स्पष्ट चन्द्र में उच्च को घटा कर शेष = (३।१४।१८।२६)—(१।३।००।००)=(२।११।१८।२६) हुआ, यह छै राशि से अल्प है, अतः इसको वारह राशि में घटा कर शेप = १२—(२।११।१८।२६)=(९।१८।४१।३४) को परमायु प्रमाण २५ से गुणा किया तो

२२५।४५०।१०२५।८५० हुआ, इसको सठिया कर एक जातीय

इसको सठिया कर एक जातीय किया तो २४०।१७।१९।१० हुआ, अब राशि के स्थान में बारह का भाग दिया तो वर्षादि स्पष्ट चन्द्रमा की आयु = २०।००।१७।१०, हुआ।

### मङ्गल का उदाहरण-

राश्यादि स्पष्ट मङ्गल = ४।२२।४९।५४, उच राश्यादि = ९।२८।००।००, नीच राश्यादि = ३।२८।००।००, यहां नीच के समीप और आगे स्पष्ट मङ्गल के होने के कारण स्पष्ट मङ्गल में नीच राश्यादि को घटा कर

शेष = ( शरराष्ठ्रशपष्ठ )—( ३।२८।००।०० ) = ( ००।२४।४९।५४ )
सङ्गळ के उच्च नीच परमायु वर्ष को मासात्मक वना कर अन्तर किया तो ९०
हुआ, अब पूर्ववत् अनुपात किया तो ऐसा हुआ,

 $\frac{-\frac{2}{5}\frac{2}{5}\frac{2}{5}\frac{2}{5}}{5} = \frac{-\frac{2}{5}\frac{2}{5}\frac{2}{5}}{5}$ आग देने से ख़ब्ध आस = १२,
शेष =  $\frac{2}{5}\frac{2}{5}$ , को तीस से गुणा किया तो दिनास्मक =  $\frac{2}{5}\frac{2}{5}\frac{2}{5}$  आग देने से ख़ब्ध दिन = १२,
शेष =  $\frac{2}{5}\frac{2}{5}$ , को साठ से गुणा किया तो वण्डास्मक =  $\frac{2}{5}\frac{2}{5}\frac{2}{5}$  को साठ से गुणा किया तो वण्डास्मक =  $\frac{2}{5}\frac{2}{5}\frac{2}{5}$  =  $\frac{2}{5}\frac{2}{5}$  आग देने से ख़ब्ध = दण्ड २८,

शेष = है को साठ से गुणा किया तो पला = है = = ३०, हुआ,
अतः लब्ध मासादि = १२।१२।२८।३० मास के स्थान में
बारह का भाग देने से लब्ध वर्षादि = १।००।१२।२८।३० हुआ
इसको नीच वर्षादि ७।६।००।००।००, में जोड़ा तो स्पष्ट मङ्गल का
वर्षादि आयुर्दाय = ८।६।१२।२८।३० हुआ।
यहां पर भी लघु प्रकार से आनयन कहते हैं।
जैसे स्पष्ट मङ्गल राश्यादि में उच्च राश्यादि को घटाया तो
शेष = (४।२२।४९।५४) — (९।२८।००।००) = (६।२४।४९।५४) हुआ,
यह छै राशि से ज्यादा है इस लिये वारह में नहीं घटाया।
अब इस शेप (६।२४।४९।५४) को मङ्गल के उच्च परमाय वर्ष से गुणा किया
तो ९०।३६०।७३५।८१० हआ,

इस को सठिया कर एक जातीय किया तो १०२।१२।२८।३० हुआ, राशि के स्थान में वारह का भाग दिया तो मङ्गळ का वर्षादि स्पष्ट आयुर्दाय = ८।६।१२।२८।३० हुआ।

### वुध का उदाहरण—

राश्यादि स्पष्ट बुध = पारशा३णारश,

बच्च राश्यादि = पा१पा००।००, नीच् राश्यादि = ११।१पा००।००

यहाँ स्पष्ट मङ्गळ उच्च के समीप और उस से आगे भी है अतः स्पष्ट बुध में उच्च राश्यादि को घटाया तो।

शेष = ( ११२११३७१२१ )—( ५१९५१००१०० )—( ००१६१३७१२१ )

इस को विकला जातीय बनाया तो २३८४१ हुआ,

अब पूर्ववत् अनुपात किया कि भचकार्धविकला में उध के उच्च नीच वर्षान्तर है पाते हैं तो स्पष्ट बुध और उच्च के अन्तर विकला में क्या =

23 C 8 9 X 6 = 23 C 89 0,

इस में भाग नहीं लगेगा, अतः १२ से गुणा कर मासात्मक बनाया तो  $\frac{2}{3} \frac{2}{5} \frac{2}{5} \frac{2}{5} \frac{2}{5} = \frac{2}{3} \frac{2}{5} \frac{2}{5} = \frac{2}{3} \frac{2}{5} \frac{2}{5} = \frac{2}{3} \frac{2}{5} \frac{2}{5} = \frac{2}{3} \frac{2}{5} = \frac{2}{3} \frac{2}{5} = \frac{2}{3} \frac{2}{5} = \frac{2}{3} =$ 

अतः छन्ध्र मासादि ≐ २११९।२८।१२ को परमोच्चायु वर्ष १२ में घटाया तो शेप स्पष्ट बुध की आयु = १२—( २।१९।२८।१२ ) ११।९।१०।३१।४८ इतनी आई।

अथवा छघु प्रकार से आयु का आनयन— स्पष्ट बुध राश्यादि पारशाईणरा में उच्च राश्यादि पारपा००।०० को घटाया तो शेप = (पारशाईणरा )—(पारपा००।००)=००।६।ईणरा हुआ, यह छै राशि से अल्प है अतः १२ राशि में घटाया तो शेप =

१२—( ००।६।३७।२१ ) = ११।२३।२२।३९ हुआ,

इस को परमायु वर्ष १२ से गुणा किया तो १३२।२७६।२६४।४६८ इतना हुआ १ इस को सठिया कर एक जातीय बनाया तो १४१।१०।३१।४८ हुआ। अब राशि के स्थान में बारह का भाग दिया तो वर्षादि बुध का स्पष्ट आयुर्दाय = ११।९।१०।३१।४८ आया।

वृहस्पति का उदाहरण—

गश्यादि स्पष्ट बृहस्पति = ८।११।२५।१३, उच्च राश्यादि = ३।५।००।००, नीच राश्यादि = ९।५।००।००,

यहां स्पष्ट बृहस्पति नीच के सभीप और पीछे है अतः नीच में स्पष्ट बृहस्पति को घटाया तो शेप

( ११५१००१०० )—( ८११११५५११३ )=

( ००।२३।३४।४७ ) इतना हुआ

इस को विकलात्मक बनाया तो ८४८८७ इतना हुआ। उच्च और नीच आयुर्दाय का मास बना कर अन्तर किया तो ९० हुआ, अब पूर्ववत् अनुपात किया तो

 $\frac{9}{2}$   $\frac{8}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1$ 

शेष =  $\frac{5}{6} \frac{5}{6} \frac{5}{6}$ , इस को तीस से गुणा किया तो

दिनात्मक =  $\frac{\sqrt{\xi_0} \zeta_0^2 \zeta_0^2}{2\zeta_0^2} = \frac{\sqrt{\xi_0} \zeta_0^2}{2\zeta_0^2}$  यहां भाग देने से छन्ध दिना = र३, शेप =  $\frac{1}{2}\frac{\xi_0}{8}$  को साठ से गुणा किया तो दण्डात्मक =  $\frac{1}{2}\frac{\xi_0}{8}\frac{\xi_0}{8} = \frac{1}{2}\frac{\xi_0}{8}$  यहां पर भाग देने से छन्ध दण्ड = 89,

शेष =  $\frac{3}{2}$ , को साठ से गुणा किया तो क्ला =  $\frac{3 \times \xi \circ}{\xi}$  =  $\frac{3}{2} \times 9 = 8 \times \frac{1}{2}$  हुआ।

अतः छट्घ मासादि = १९१२३।४९।४५ को नीच वर्षादि में जोड़ा तो स्पष्ट गुरु का आयुर्दाय = ८।५१२३।४९ इतना हुआ। अब सुल्म प्रकार से आयु का आनयन करते हैं। जैसे स्पष्ट बृहस्पति के राश्यादि में उच्च राश्यादि को घटाया ता शेप = (८।१९१२५।१३—(३।५।००।००) = ५।६१२५१३, यह छैराशि से अन्प है अतः बारह में घटाया तो शेप = १२—(५।६१५॥१३) = ६।२३।३४।४७ इतना हुआ।

इसको बृहस्पति के परमायु वर्ष १५ से गुणा किया तो ९०।३४५।५१०।७०५ इतना हुआ, इसको सटिया कर एक जातीय किया तो १०१।२३।४१।४५ इतना हुआ इसके राशि स्थान में वारह का भाग दिया तो वर्षादि बृहस्पति का स्पष्टायु = ८।५।२३।४१।४५ इतना आया।

# श्रव श्रुक का उदाहरण लिखते हैं-

राश्यादि स्पष्ट शुक्र = पारापदाध्द, उच्च राश्यादि = १११२७।००।००,

नीच राश्यादि = ५१२७१००१००, यहाँ पर स्पष्ट शुक्र नीच के आसन्न और उस से पीछे है, अतः नीच राश्यादि में शुक्र को घटा कर

शेष=(५१२७००।००)—(५१३।५६१४)=
(००१३।३१२४) इतना हुआ।
इसको विकलात्मक बनाया तो ८२९९४ इतना हुआ।
शुक्र के नीचोचवर्षान्तर का मासात्मक बनाया तो
१० × १२ + ६ = १२६, हुआ।
अब पूर्ववत् अनुपात किया तो

२६ × ८२९९४ = ७ × ८२९९४ = ७ × ४२१४४७ = २६०४७९,
आग देने से लब्ध मास = १६,
शेष = २४००० को तीस से गुणा किया तो
दिनात्मक = २५००० को तीस से गुणा किया तो
दिनात्मक = २५००० को साठ से गुणा किया तो क्ण्डात्मक = ७ १४०० को साठ से गुणा किया तो क्ण्डात्मक = ७ १४०० को साठ से गुणा किया तो क्ण्डात्मक = ७ १४०० को साठ से गुणा किया तो क्ण्डात्मक = ७ १४०० विकास हुआ,
आग देने से लब्ध क्ण्ड = ४,
शेष = ४० को साठ से गुणा किया तो क्ण्डात्मक = ७ १४०० विकास हुआ,

अतः छन्ध मासादि = १६१४।७।५४, बारह से भाग देने से वर्षादि = ११४।३।७।५४ को नीच वर्षादि १०।६ में युत किया तो स्पष्ट ग्रुक्त का आयुद्धिय १११६०।४।७।५४ इतना सिद्ध हुआ। अब प्रकारान्तर से ग्रुक्त का आयुद्धिय छाते हैं, जैसे स्पष्ट ग्रुक्त में उच्च राश्यादि को घटा कर शेष = (५१३।५६१४६) - (१११२७।००।००) = (५१३५६१४६) इतना हुआ, यह छै राशि से अल्प है, अतः बारह में घटाया तो १२-(५१६१४६) = ६१२३।३।१४, इतना हुआ। इसको ग्रुक्त के उच्च आयुद्धिय वर्ष से गुणा किया तो १२६१४८३।६३।२९४

इसको सठिया कर एक जातीय किया तो १४२।४।७।५४ हुआ इसके राशि स्थान में वारह का आग दिया तो वर्षादि स्पष्ट शुक्र के आयुर्दाय = ११।१०।४।७।५४ इतना हुआ। अय शानैश्चर का विचार करते हैं।

स्व शानश्चर का विचार करत है।

राश्यादि स्पष्ट शनैश्चर = शश्यात्यात्र,

उच राश्यादि = ६१२०१००१००,

नीच राश्यादि ००१२०१००१००,

यहाँ शनैश्चर को उचासन्न होने के कारण उच राश्यादि में घटा कर

शेप = (६१२०१००१००) - (४११११४५१२) =
१८१४४४८, इतना हुआ।

इसको विकला जातीय किया तो २४७४८८ इतना हुआ।

यहाँ पर उचानीच वर्षान्तर = १०, अतः पूर्ववत् अनुपात किया तो

े०१४१८४८ = ३१४४४८८ = ५७३३५, हुआ

यहाँ पर भाग देने से लब्ध वर्ष = ३,

शेप = १६५६५ को बारह से गुणा किया तो मासात्मक = १६५६४१९८ =

१६५६४४ = ५५३६४ = ३३३५२

आग देने से लब्ध मास = ९,

शेष = १५६५ को तीस से गुणा किया तो ने १५६४६० = १८६४ वर्ष = ३५६४ वर्ष = १८६४ वर्ष = १

भाग वेने से छ्व्य दिन=२४, शेष=ैर्द को साठ से गुणा किया तो दृण्ड=

<u>१४×६०</u> = १४ × ४ = ५६ इतना आया।

अतः छन्ध वर्षादि = ३।९।२४।५६ को परमोचवर्षों (२०) में घटाया तो शेष स्पष्ट शनि का आयुर्दाय = २०-(३।९।२४।५६) = १६।२।५।४ इतना सिद्ध हुआ। अब द्वितीय प्रकार से आनयन करते हैं स्पष्ट शनि के राश्यादि में उच राश्यादि शोधन किया तो शेष = (१।१९।१५।१२)—(६।२०।००।००)= (९।२९।१५।१२) इतना हुआ।

इसको शनि के परमायु प्रमाण २० से गुणा किया तो १८०।४२०।३००।२४० इतना हुआ।

सिंठिया कर एक जातीय किया तो १९४।५।४।०० इतना हुआ। इसके राशि स्थान में बारह का भाग दिया तो स्पष्ट शनि के आयुर्वाय = १६।२।५।४।०० इतना सिद्ध हुआ।

# श्रव लग्नायु का श्रानयन करते हैं-

जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में राश्यादि छम्न = ५१२५१३३१५३ इतना है। इसमें सिंह राशि के सात नवांश खण्डा बीत गये हैं। अतः छमायु सात वर्ष सिद्ध हुए। शेप अष्टम खण्डों के भुक्तांश = (२५°१३३'। ५३")—(२३°१२०') = २°११३'।५३" इतना है,

इसको विकलात्मक बनाया तो ८०३३" हुआ। प्रत्येक नवांश खण्डे में १२००० विकला रहती हैं।

अतः अनुपात किया कि बारह हजार विकला में एक वर्ष लझायु पाते हैं तो इस भुक्त विकला ( ८०३३ ) में क्या =  $\frac{1}{2} \left\{ \frac{3}{2} - \frac{3}{2} - \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \right\}$ 

यहां भाग नहीं छगेगा अतः मासास्मक बनाने के छिये बारह से गुणा किया तो ६२३३४३२ = ६४३३ हतना हुआ,

यहां पर भाग देने से छब्ध मास = ८, शेप =  $\frac{3}{6}$  को दिनात्मक बनाने के छिए तीस से गुणा किया तो  $\frac{3}{6}$  के छिए तीस से गुणा किया तो  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के छिए तीस से गुणा किया तो  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के छिए तीस से गुणा किया तो  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6}$  के छिए तीस से गुणा किया तो  $\frac{3}{6}$  के  $\frac{3}{6$ 

शेष =  $\frac{8}{3}$  को साठ से गुणा किया =  $\frac{8}{3}$   $\frac{8}{5}$   $\frac{8}{5}$  =  $\frac{8}{3}$   $\frac{8}{3}$  =  $\frac{2}{3}$   $\frac{8}{3}$  शाम से से छट्य दण्ड =  $\frac{8}{3}$  शेष  $\frac{2}{3}$  को साठ से गुणा किया तो पछा  $\frac{2 \times 8}{3}$  =  $\frac{2}{3}$   $\frac{8}{3}$  शेष  $\frac{2}{3}$  को साठ से गुणा किया तो पछा  $\frac{2 \times 8}{3}$  =  $\frac{2}{3}$   $\frac{8}{3}$  शेष  $\frac{2}{3}$  शेष  $\frac{2}{$ 

अतः स्टब्ध मासादि = ८।०।५९।२४ को पूर्वागत अंश तुल्य वर्ष जोड़ा तो स्मायु = ७।८।०।५९।२४ हुआ ।

जिनका मत है कि लग्न राशि समान वर्ष देता है, उनके मत में ४ वर्ष राशि तुल्य आया शेप अंशादि (२५।३३।५३) को विकलात्मक बनाया तो ९२०३३ इतना हुआ।

एक राशि में विकला मान १०८००० इतने होते हैं, अतः अनुपात किया कि एक लाख आठ हजार विकला में एक वर्ष पाते हैं तो लग्न में सिंह राशि के भुक्त विकला (९२०३३) में क्या =

1X42033 = 42033

यहां भाग नहीं छगता अतः वारह से गुणा किया तो मासात्मक = भैद्रे हुँ है है है है = भैद्रे हुँ है

भाग देने से छड्ध मास = १०, शेष = है  $\frac{2}{5}$  का तीस से गुणा किया तो दिनात्मक= $\frac{2}{5}$   $\frac{2}{5}$  को साठ से गुणा किया तो

दण्डात्मक = २३३४६० = २३३ भाग देने से छठ्य दण्ड = ४६, शेप=दे को साठसे गुणा किया तो पछा=३४६०=२ ४ १२=२४ इतना हुआ। अतः छठ्य मासादि = १०।६।४६।२४ में राशि तुल्य वर्ष जोड़ा तो छम्नायु वर्षादि = ४।१०।६।४६।२४ इतना सिद्ध हुआ॥ २॥

प्रसङ्गवश प्रहों के कालांश जानने का प्रकार— दुस्तेन्दवः शैलभुवश्च शका रुद्याः खचन्द्रास्तिथयः क्रमेण । चन्द्रादितः कालल्वा निरुक्ता ज्ञशुक्रयोर्वक्रगयोर्द्विहीना ॥

चन्द्र के १२, मङ्गल के १७, बुध के १४, बृहस्पति के ११, शुक्र के १० और शनि के १५ कलांश होते हैं,

अर्थात् अस्त के बाद सूर्य से १२ अंश अन्तर पर होने से चन्द्रमा उदित होते हैं। इसी तरह मङ्गळादिकों को भी जानना । इसका नाम काळांश है।

पूर्वश्लोकोक्तानुसार वक्री को छोड़ कर शत्रु गृह में स्थित ग्रह का पूर्वानीत आयु. का तृतीयांश और अस्त गत ग्रह का आधा नाश कहा गया है।

एवं 'सर्वार्धत्रिचरणपञ्चपष्ठभागा' इत्यादि वचयमाण श्लोकानुसार चकार्ध हानि भी कही गई है।

अतः इस तरह के विचार में प्रथम रिव का विचार, रिव शुक्र के गृह (तुला) में है। वह रिव का सम है, अतः पूर्वानीत आयु ही रिव की स्पष्टायु = (१११०१२८।५४।४५) हुई।

| _          |                         |  |  |
|------------|-------------------------|--|--|
| प्रह       | वर्षाद्ययु              |  |  |
| रवि        | 3190126148184           |  |  |
| चन्द्र     | २०१००१९ ७१९११०          |  |  |
| मङ्गल      | ८।६।१२।२८।३०            |  |  |
| <b>बुध</b> | 9915190139186           |  |  |
| गुरु       | ८।४।२३।४९।४४            |  |  |
| शुक        | 9 १ १ १ ० । ४ । ७ । ४ ४ |  |  |
| शनि        | १६।२।५।४।००             |  |  |
| लम         | ४।१०।६।४६।२४            |  |  |
| योग        | ९१।४।१८।४ हाई           |  |  |

| प्रह   | स्पष्टायु वर्षादि |  |  |
|--------|-------------------|--|--|
| रिव    | ९।१०।२८।५४।४५     |  |  |
| चन्द्र | १०।००।०८।३९।३४    |  |  |
| सङ्गल  | 00 00 00 00 00    |  |  |
| वुध    | राविवाद वाविशायक  |  |  |
| गुरु   | ⊏।५।२३।४९।४५      |  |  |
| शुक    | ७।१०।२२।२९।३६     |  |  |
| शनि    | 00000000000       |  |  |
| लम     | ४।१०।६।४६।२४      |  |  |
| योग    | ४७।००।२०।४७।५९    |  |  |

चन्द्रमा स्वगृही (कर्क) का होकर लग्न से एकादश में वैटा है और चन्द्रं पापग्रह भी है, अतः पूर्वानीत आयु=(२०।००।१७।१९।१०) का आधा = (१०।००।८।३९।३५) का नाश होगा।

अतः चन्द्र की स्पष्टायु=(१०।००।८।३९।३५) हुई।
मङ्गल अतिमित्र (रिव) के गृह(सिंह) में हो
कर लग्न से व्यय|स्थान में है, पापग्रह है, अतः पूर्वानीत सब आयु=(८।६।१२।२८।३०) का नाश करेगा।
अतः मङ्गल का स्पष्टायु=००।००।००।००।०० हुई।
बुध स्वगृही (कन्या) का होकर अस्त है, अतः
पूर्वानीत आयु=

(१९।९०।३९।४८) का आधा=(५।१०।२०।१५<mark>।</mark> ५४) का नाश करेगा,

अतः बुध की स्पष्टायु=(५।१०।२०।१५।५५)।
गुरु स्वगृही है और अस्त वर्जित है अतः
पूर्वांनीत आयु ही स्पष्टायु=(८।५।२३।४१)४५) हुई।
ग्रुक अति शत्रु (बुध) के गृह (कन्या) में है,
अतः पूर्वांनीत आयु (११।१०।४।०।५४) का
नृतीयांश=(३।११।११।३८।१८) का नाश करेगा।

अतः शुक्र की स्पष्टायु=( ७।१०।२२।२९।३६ ), शनि सम (रिव) के गृह से हो कर छन्न से ज्यय स्थान में है, पापग्रह है अतः पूर्वानीत सब आयु (१६।२।५।४।००) का नाश करेगा।

अतः शनि का स्फुटायु = (००।००।००।००)। लग्न की पूर्वांनीत आयु ही स्फुटायु = (४।१०। ६।४६।२४) है।

आयुर्दाय के चक्र पात से हानि-

सर्वार्डिचिचरणपञ्चषष्ठभागाः चीयन्ते व्ययभवनाद्सत्सु वासम्। सत्स्वर्ड हसति तथैकराशिगानामेकोशं हरति वसी तथाह सत्यः ॥३॥ पापमह द्वादश स्थान से विलोम करके ले भावों में स्थित हों सो क्रम से पूर्णां

१२४

नीत अपने-अपने आयुर्दाय का सम्पूर्ण, अर्घ, तृतीयांश, चतुर्थांश, पञ्चमांश और पष्टांश नाश कर देते हैं।

जैसे द्वादश में बैठा हुआ पापग्रह अपने आयुर्दाय का सम्पूर्ण भाग, एकादश में अर्थभाग, दशम में तृतीयांश, नवम में चतुर्थांश, अप्टन में पद्धमांश और सप्तम में पष्टांश नाश कर देता है।

यदि इस तरह शुभग्रह बैठा हो तो इसका अईभाग नाज्ञ कर देता है।

जैसे शुभप्रह द्वादश में बंठा हो तो अर्धभाग, एकादश में बैठा हो तो चतुर्थांश, दशम में स्थित हो तो पष्टांश, नवम में हो तो अष्टमांश, अष्टम में हो तो दशमांश, सप्तम में हो तो द्वादशांश आयुर्वाय का नाश कर देता है।

अगर उक्त स्थानों में एक ग्रह से ज्यादाग्रह हों तो उन में जो बलवान ग्रह हो वहीं अपने आयुर्वाय के उक्त भाग को नाश कर देता है, अन्य नहीं।

इसी तरह सत्याचार्य का भी मत है॥

#### उनका प्रमाग-

एकादशोत्क्रमात्सप्तमादिति प्राह हरणकर्माण । एकर्ज्गेषु वीर्याधिकः स्वभागं हरेदेकः॥ अर्धं तृतीयभागं चतुर्थकं पञ्चमं च पष्टं च। आयुः विण्डात्वावा हरन्ति सौम्यास्तथादानि ॥ हादशसंस्थः पापः स्वदायं शोभनस्तद्रईं तु । अपहरति सर्वमायुर्यथा च योगस्तमपि वच्ये ॥ एकर्ज्ञोपगतानां यो भवति वलाधिको विशेषेण। चपयति यथोक्तमंशं स एव नान्योऽपि तत्रस्थः॥ ३॥

आयुर्वाय के विशेष संस्कार-

सार्द्धोदितोदितनंवांशहतात्समस्ता-द्भागोप्रयुक्तसतसङ्ख्यमुपैति नाशम्। करे विलयसहिते विधिना त्वनेन सीम्येचिते दलमतः प्रलयं प्रयाति ॥ ४॥

अगर पापग्रह लग्न में बैठा हो तो लग्न के जितने नवांश भुक्त हुए हों वे उदित नवांश कहे जाते हैं। जिस नवांश में जन्म हो उसका जितना भुक्त हो उस पर से त्रैराशिक से जो फल मिले उसको उदित नवांश में युक्त करने से जो हो वह सार्धी-दित नवांश होता है। उसको सम्पूर्ण आयुर्दाय से गुणा करने से जो फल मिले उसका १०८ वां साग सम्पूर्ण आयुर्वाय में घटावे, यदि लग्न में स्थित पापप्रह के उत्पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो तो उस छट्य फल का आधा घटाने से आयुर्दाय स्पष्ट होता है।

वास्तव में तो एक राशि में नव नवांश होते हैं, अतः वारह राशियों में एक सी आठ नवांश हुए। उनमें से एम के वर्तमान नवांश पर्य्यन्त जितने नवांश हों उनको कलात्मक वनाकर उससे प्रत्येक ग्रह के दशा वर्ष को अलग २ गुण कर इक्कीस हजार छै सो का भाग देने से एट्य वर्ष, मास आदि जो हों उनको उसी ग्रह के दशा वर्ष में घटाने से उस ग्रह का आयुर्दाय स्पष्ट हो जायगा।

इसी तरह लग्न आदि सब ग्रहों का आयुर्दाय स्पष्ट करना चाहिए। कोई आचार्य इस तरह अर्थ करते हैं,

जैसे सब ब्रहों के आयुर्दाय योग को साघोंदित नवांश से गुणा कर १०८ का भाग देने से जो फल मिले उसको सम्पूर्ण पिण्ड में घटावे।

अगर रुप्त में शुभव्रह वैटा हो तो उस फर का आधा घटावे, शेप जो हो वह समस्त व्रहों की दशा होती है। अन्तर दशा की गणना से सब व्रहों के दशा वर्षादि ब्रहण करे।

जैसे गुरु की दशा निकालनी है, तो पूर्वानीत गुरु की दशा से समस्त यह दशा पिण्ड को गुणा कर गुणन फल में १२० वर्ष ५ दिन के भाग देने से जो फल मिलेगा यह गुरु की दशा होगी। इसी तरह सब यहाँ की दशा होगी।

अगर लग्न में बहुत शुभग्रह, पापग्रह हों तो लग्न के उदित अंश के निकटवर्ती पापग्रह हों तो यह संस्कार करना चाहिए।

सारावली में-

ल्झांशलिप्तिका हत्वा प्रत्येकं विहराायुपा। भाज्या मण्डललिप्ताभिर्लब्धं वर्षादि शोधयेत्॥ स्वायुपो लझगे ऋरे सौम्यदृष्टे च तद्दलम्।

और कहा है—
 उम्रां यहोनकं पड्भादूनकं यद्यसौ हरः । आयुः पिण्डं भजेत्तेन छट्धं वर्षादि शोधयेत् ॥
 रूपाद्यदोनो हारः स्याद्र्पाच्छुद्धेन ताडयेत् । रूपेण विभजेल्लव्धं तदेवायुः स्फुटं भवेत्॥
 वादरायण का प्रमाण—

सूर्याङ्गारकशनीनामेकस्मिङ्गयने भवति हानिः। विधिना त्वनेन सौम्येचिते दलं पातयेङ्गव्धम्।

अतः यहाँ पर पापप्रह से जीण चन्द्र का प्रहण करना चाहिए॥ ४॥

उदाहरण-

श्रीमञ्जूपतीन्द्रविक्रमसम्बत्सरे = १९८४, शालिवाहनशके = १८४९, सन १३३५ साल, मार्गश्चक्कतृतीयायां घट्यादिमानम् = ( ३०।२८ ) तदुपरि चतुर्थी, मूलनचत्रे षट्यादिमानम् = (१११५८) तदुपरि पूर्यापाहनचत्रम् । शूल्योगे घट्यादिमानम् = (१६१५३) तदुपरि गण्डयागः, रिवनासरे शीस्यभुक्तवृश्चिकांशकाद्याः=(१११२६१६६), तत्र श्रीसूर्योद्दयाद्वतेष्टघट्यः=(५०१२), दिनमानम्=(२६१९०), मिश्रमानम्=(४६१९१), मिश्रेष्टान्तरधनम्=(२१९३१५१), तात्कालिकोऽर्कः=(७।९९१४००), अयनांशाः=(२११२५४), प्रथमलसं राश्यादि=(६१२०।५६१२१) भयातम्=(४५१४), भभोगः=(६२१८), अस्मिन्समये कस्यचिज्ञन्म जातम्। आङ्गलंय-दिवसाद्यम्=(२७—१९-१९-१९२० ई०)।

### जन्माङ्गकुण्डली



### सलग्रस्फुटग्रहाः सगतिकाः-

| रवि    | ७।१९।४०।४०      | गति | ६०।५७ |
|--------|-----------------|-----|-------|
| चन्द्र | %0:001FF12      | गनि |       |
| मङ्गल  | हारटाप्रदा४     | गति | ४१।५  |
| वुध    | हारराष्ट्रां १३ | गति | ५४।५२ |
| गुरु   | 9919130122      | गति | 912   |
| शुक    | ४।२४।२०।३९      | गति | ६४।१९ |
| शनि    | ७।२४।४९।२९      | गति | ७।३०  |
| लम     | ६।२०।५३!२१      | गति | ××    |
| राहु   | १।२८।३७।३।५०    | गति | 3199  |
| केतु   | ७।२८।३७।३।७०    | गति | ३।११  |

# अध्युर्दाय चक-

| 9.         |                     |  |  |
|------------|---------------------|--|--|
| रवि        | १४।४।१।५२।४०        |  |  |
| चन्द्र     | १४।११।२०।२।४        |  |  |
| मङ्गल      | 9913193199100       |  |  |
| <b>बुध</b> | १०।९।४।९।२४         |  |  |
| गुरु       | ९।१०।७।३४।३०        |  |  |
| शुक        | १०।६।२२।१६।२१       |  |  |
| शनि        | १८।६।२३।३६।२०       |  |  |
| लम         | ह।३।६। <b>१।</b> ४८ |  |  |
| थोग        | ९७।७।९।४४।८         |  |  |
|            |                     |  |  |

# अस्तादि संस्कृत आयुर्वायचक—

| the state of the s |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| रवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४।४।१।५२।४०         |  |  |
| चन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५१११।२०।२।५         |  |  |
| मङ्गल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>रा</b> ७।२१।३४।३० |  |  |
| बुध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०।९।५।९।२४          |  |  |
| गुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९।१०।७।३४।३०         |  |  |
| शुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>४।३।</b> ११।८।५०  |  |  |
| शनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९।३।११।४८।१०         |  |  |
| लम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>६।३।६।१।४८</b>    |  |  |
| योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७७।४।२५।१३।१७        |  |  |

इस उदाहरण में लग्न में पापग्रह ( मङ्गल ) बैठा है,

अतः लग्न ( ६।२०।५३।२१ ) के-

वर्तमान नवांश संख्या (७) से साधित आयुदाय =

( ७७।४।२५।१३।१७ ) को गुणा कर =

( पर्देश्वर्टा १७५।९१।११९ )=

( ५४०।३।२६।३२।५९ ), इसमें

१०८ का भाग देने से छठध वर्षादि =

( पानाशापड ),

इसको संपूर्ण आयुर्दाय में घटाना है, पर यहाँ लग्न के ऊपर शुभग्रह (गुरू) की दृष्टि होने के कारण आधा ही घटाया.

अतः शेष=( ७७।४।२५।१३। )—( शहा०।३२।२९ )=(७४।१०।२४।४०।४८ ),

यही मय, यवन आदि के मत से स्फुटायु हुई।

अथवा प्रत्येक प्रह के आयुर्दाय को अलग र सात से गुणा कर १०८ का साग देने से जो रूब्ध हो उसको अपने र आयुर्दाय में घटा कर योग करने से पूर्वतुल्य ही होती है ॥ ४ ॥

### उपपत्ति-

जब प्रह अपने परमोच स्थान में स्थित रहता है, उस समय उच्चप्रहान्तर बारह राशियाँ होती हैं। एक राशि में नवांश संख्या नव होती है, अतः बारह राशियों में नवांश संख्या = १२ × ९ = १०८ हुईं। तथा उच स्थान में स्थित यह की परम आयु होती है, अतः अनुपात किया कि १०८ सम उच्चय्रहान्तर नवांश संख्या में परम आयु पाते हैं तो इष्ट नवांश में क्या =

परमायु × इष्टनवांश \_

ल्ट्य इष्ट नवांश सम्बन्धी परमायु में हास आया । फिर अनुपात किया कि परमायु में पूर्वानीत आयु तुल्य हानि तो इष्टआयु में क्या=

परमायु × इष्टनवांश × इष्टाय \_

इप्टनवांश × इप्टायु, लब्ध इप्टायु सम्बन्धी हानि

अधवा-

इप्टनवांश × इप्टायु =

इ्<u>ष्टनवांशकला</u> 🗙 इष्टायु २०० = २१६००

> ₹00 13531 **∨** 31

इप्टनवांशकला × इप्टायु, इससे २१६००

लग्नांतलिप्तिकां हत्वा प्रत्येकं विहगायुपा।
भाज्या मण्डललिप्ताभिर्लब्धं वर्षादि शोधयेत्॥
स्वायुपो लग्नगे क्रूरे सौम्पष्टष्टे च तहलम्॥
यह सारावली में कथित पद्य उपपन्न होता है॥ ४॥

मनुष्य आदि का परमायुर्वय—
समाः पष्टिद्विष्टी मनुजकरिणां पञ्च च निशा
हयानां द्वात्रिशत् खरकरअयोः पञ्चककृतिः ।
विरूपा साष्यायुर्वृषमहिषयोद्धीदश शुनां
समृतं छु।गादीनां दशकसहिता पद् च परमम्॥

मनुष्य और हाथी की १२० वर्ष ५ दिन परमायु होती है। घोड़े की ३२ वर्ष, गदहा और ऊँट की २५ वर्ष, बैल और भैंस की २४, क्कुर आदि नख वाले जीवों की १२ वर्ष, बकरी, भेंड, हरिन आदि की १६ वर्ष परम आयु होती है। आयुर्दाय लाने का प्रकार-

घोड़े आदि जिस किसी जीवों का आयुर्दाय जानना हो तो वहां मनुष्य की तरह गणित से स्फट आयुर्दाय लाकर त्रेराशिक से स्पष्ट आयुर्दाय जानना चाहिए।

जैसे घोड़े का आयुर्वाय छाना है तो मनुज्य की तरह आयुर्वाय छाकर उसकी अपने परमायु वर्ष (३२) से गुणा कर एक सौ वीस वर्ष पांच दिन का भाग देने से जो छिड़ आवेगी वही घोड़े की स्पष्टायु होगी॥ ५॥

परम आयुर्दाय योग-

अनिमिषपरमांशके विलग्ने शशितनये गवि पञ्चवर्गकिसे। अवति हि परमायुवः प्रमाणं यदि सहिताः सकलाः स्वतुङ्गमेषु॥६॥

मीन राशि छम्न में हो, उस में अन्तिम नवांश (मीन राशि के नवांश) का उदय हो, बुध बृष राशि के पचीस कला पर हो और शेष सब ग्रह अपने अपने उच्च में स्थित हों तो इस योग में उत्पन्न जातक की परम आयु ( एक सौ वीस वर्ष पांच दिन की ) होती है।

पूर्व कथित गणित से भी यही आयु आती है।

उदाहरण—

जैसे बुध अपने परम नीच स्थान (१९११५००) को छोड़ कर आगे छुप में पचीस कठा पर है,

अतः बुध के राश्यादि मान = १।०।२५,

इस में परम नीच (१९११५००) को घटाया तो शेप राश्यादि = १११५१२५ हुआ, इस को कछात्मक बनाया तो २७२५ हुआ। अब अनुपात किया कि १०८०० कछाओं के भोग करने में परम नीच वर्ष हुँ पाते हैं तो इन कछाओं (२७२५) में क्या =

$$\frac{5 \times 7 \times 974}{90200} = \frac{7 \times 74}{9200} = \frac{4 \times 9}{920} = \frac{909}{920},$$

भाग देने से वर्ष १ आया, शेष ३७ को वारह से गुणा किया तो ४४४ हुआ। इस में ७२ का भाग दिया तो लब्ध मास = ६,

शेष= १२ रहा, इस को तीस से गुणा किया तो ३६० हुआ, इसमें ७२ का भाग दिया तो उच्ध दिन=५ आया।

अतः छब्ध वर्षादि = शहाप,

इस को बुध के परम नीच वर्ष छै में जोड़ दिया तो स्पष्टायु = णहाप हुई। मङ्गल लग्न से एकादश में स्थित है,

अतः उसके परम आयुर्दायः १५ वर्ष की अर्थ हानि करने से स्पष्टायुर्दाय = णहा० हुआ। शनि छप्त से अष्टम स्थान में स्थित है, अतः उस के परम आयुर्दाय (२०) के पञ्चमांश (४ वर्ष) हानि करने से शेप आयुर्दाय = १६ रहा।

सब यहाँ के आयुर्दाय वर्ष का स्थापन-

सूर्य = १९, चन्द्र = २५, मङ्गल = ७१६, बुध = ७१६१५, बृहस्पति = १५, ग्रुक = २१, शनैश्वर = १६,

और लग्न के नव नवांश मुक्त हैं, अतः लग्न की आयु ९ वर्ष हुई। इन सर्वों का योग = १२०।००।५, अतः परमायु आई॥

| प्रह   | वर्षादि स्फुटायु |  |  |
|--------|------------------|--|--|
| रवि    | 98100100100100   |  |  |
| चन्द्र | २ ४।००।००।००।००  |  |  |
| मङ्गल  | 0105100100100    |  |  |
| बुध    | ७।०६।०५।००।००    |  |  |
| गुरु   | daloolooloo      |  |  |
| शुक    | 29100100100100   |  |  |
| शनि    | 98100100100100   |  |  |
| लप्र   | \$100100100100   |  |  |
| योग    | 920100107100100  |  |  |

यहाँ रिव के अपने उच्च (मेप) में होने से बुध अपने उच्च (कन्या) में नहीं हो सकते अथवा बुध के अपने उच्च में होने पर रिव अपने उच्च में नहीं हो सकते हैं।

अतः छै प्रहों के अपने २ उच्च में और बुध के वृप में होने पर यह योग प्रदर्शित किया है।

जब रिव अपने परम उच्च स्थान (मेप के दश अंश) पर होंगे तब बुध वृष के चार अंश पर हो सकते हैं।

क्यों कि उस समय रिव का परम शीघ्र फल ऋण और बुध का परम फल धन होने से दोनों ग्रहों का अन्तर चौबीस अंश हो सकता है। ऐसी स्थिति में बुध की वर्षादि स्फुटायु=(७।७।१८) होगी।

जैसे बुध राश्यादि = (११४) में उस के नीच राश्यादि = (१११५) को घटा कर शेप = (११९)

को कळात्मक बनाया तो = ( २९४० ) हुआ।

अब भगणार्ध कला ( १०८०० ) में छै वर्ष पाते हैं तो बुध की कला २९४० में क्या ? इस अनुपात से लब्ध वर्षादि =

 $\frac{E_{\chi^2} \cdot \chi^2 \cdot \chi^2}{\xi^2 \cdot \xi^2 \cdot \xi^2} = \frac{1}{\xi^2} \cdot \frac{1}{\xi^2} = \frac{1}{\xi^2} \cdot \frac{1}{\xi^2} \cdot \frac{1}{\xi^2} = \frac{1}{\xi^2} \cdot \frac{1}{\xi^2}$ 

इस में पूर्वानीत अन्य प्रहों के आयुर्वाय को जोड़ा तो वर्षादि आयु=( १२०। १।१८ ) हुई ।

यह पूर्वसाधित आयु से १ मास १३ दिन अधिक आई। पूर्व साधित बुध की

आयु ( णदाप ) है।

यह बुध के वृष के २५ कला पर रहने से ही सिद्ध होता है ॥ ६॥

#### तात्कालिकस्पष्ट्रग्रहचकं-

| तात्का।जकस्पष्टत्रहचन |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| सूर्य                 | 0018,100100 |  |
| चन्द्र                | 912100100   |  |
| मङ्गल                 | ९।२७।००।००  |  |
| बुघ                   | ११००१२५१००  |  |
| गुरु                  | 318100100   |  |
| शुक                   | 99128100100 |  |
| शनि                   | हावदा००।००  |  |
| ਲ !                   | 99125125100 |  |

|       | जन्माङ्ग |        |
|-------|----------|--------|
| 34.   |          | 33     |
| र चं. | १२ श्र-  | १० सं. |
| 3     | /        | 9      |
|       | /        |        |
| 811.  | 6        | / "    |
| 4     | V        | ৩ হা.  |

अन्यमत से आयुर्वाय में दोष— श्रायुर्वायं विष्णुगुप्तोऽपि चैषं देवस्वामी सिद्धसेनश्च चक्रे। दोषश्चेषां जायतेऽष्टाविरष्टं हित्वां नायुर्विशतेः स्याद्धस्तात्॥ ७॥ इसी तरह मय, यवन, मणित्थ, पराशर आदि आचार्यों से कहे हुए आयुर्वाय

को विष्णुगुप्त, देवस्वामी और सिद्धिसेन ने कहा है।

किन्तु इन अनेक आचार्यों से कहे हुए आयुर्दाय में एक यह दोष आता है कि बीस वर्ष से अल्प यह आयुर्दाय नहीं आता और जन्म से आठ वर्ष तक बालारिष्ट कहा गया है।

अतः आठ के वाद बीस के भीतर किसी का भी आयुर्दाय न आवेगा, पर आट से बाद बीस वर्ष के अन्दर लाखों प्रतिदिन मरते देखे जाते हैं।

यह एक महान् दोष है।

विष्णुगुप्त का पद्य— परमोचगतैः सर्वेमीने मीनांशसंस्थिते । सौम्ये च बृषगे जातः परमायुः स जीवति ॥ देवस्वामी-

सूर्याचेरुचगतैर्मीने मीनांशसंस्थिते लग्ने । सौम्ये चृपमं याते जातः परमायुराप्नोति॥

सिइसेन-

मीने परमांशगते सौम्ये पञ्चवर्गछिप्तास्थे । सर्वेः परमोचगतेर्जातः परमायुराप्नोति ॥ ७ ॥

अब यहाँ आठ वर्ष के बाद बीस वर्ष के अन्दर आयु दिखाने के छिए भट्टोरपह

का उदाहरण-

# जन्म कुण्डली



### तात्कालिकस्ट्रयह—

| CHANGE STEEN |                    |  |  |
|--------------|--------------------|--|--|
| प्रह         | राश्यादिमान-       |  |  |
| रवि          | 00190100100        |  |  |
| चन्द्र       | 913100100          |  |  |
| मङ्गल        | 90176100100        |  |  |
| बुध          | 99192100100        |  |  |
| गुरु         | ९।४।००।००          |  |  |
| शुक          | <b>५१।२७।००।००</b> |  |  |
| शनि          | 00120100100        |  |  |
| लम           | 9010019100         |  |  |

यहाँ लग्न राश्यादि में (१०।०।१) में अंश शून्य है, अतः वर्षादि लग्नायु =

राश्यादि स्पष्ट मङ्गल = (१०।२८) में इस के उच्च राश्यादि = (१।२८) को घटा कर शेष = १ राशि की कला किया तो १८०० हुई ।

नीच स्थान में मङ्गल की मासारमक आयु=९० है।

अतः उच्चनीचान्तर कला = (१०८००) में ९० मास तो उच्चप्रहान्तरकला = १८०० में क्या, इस अनुपात से लब्ध मासात्मक आयु =

90x9500 = 90 = 141

अतः वर्षादि आयु = १।३ हुई। इस को उच्च वर्ष ( १५ ) में घटाने से मङ्गल की आयु = १३।९।००, \ गुरु अपने नीच में होकर लग्न से द्वादश भाव में बैठा है, अतः नीचस्थानीय वर्षाद आयु = ( ७१ ) में

'सर्वार्धत्रिचरणपञ्चपष्ठभागाः' इत्यादि पूर्वोक्त नियमानुसार चक्रार्ध पात

करने से-

गुरु की वर्षादि आयु = ( ३।९ ) हुई। सूर्य, चन्द्र और शुक्र उच में हैं, अतः सूर्यायु = १९,

चन्द्रायु = २५,

शुकायु = २१।

तथा बुध और शनि नीच में हैं,

अतः बुधायु = ६,

और शनि की आयु = १० हुई।

सबका योग = ९८ वर्ष ६ मास हुआ।

अव यहाँ लग्न में पापग्रह (मङ्गल) के होने के कारण लग्न की अक्क नवांश संख्या = १० × ९ = ९० में कुम्भ की अर्घोदित नवांश संख्या मिलाने से सार्घोदित-नवांश संख्या = ९१ हुई।

इससे पूर्व साधित वर्षादि आयु ( ९८१६ ) को गुणा, कर १०८ का आग देने से

लब्ध वर्षादि आयु=

= 1 x(9 < 1 E) = ( < 9 E 3 1 E) =

(८२।१११२८।२०),

इसको पूर्वानीत आयु में घटाने से

स्फटायु = ( ९८१६ )—( ८२११११२८।२० )=

( १५।६।१।४० ) अतः वराहमिहिर का 'नायुर्विशतेः स्याद्धस्तात्'

यह कहना असङ्गत सिद्ध हुआ।

इसिलिये भटोत्पञ्च का कहना है कि यह श्लोक वराहमिहिर का नहीं है। किन्तु लेखक, अध्यापक और अध्येता के दोप से प्रत्ति हो गया है॥ ७॥

पूर्णायु योग में चक्रवर्तित्व मानने वाले के मत में प्रत्यच दोष—
यिस्मन्योगे पूर्णमायुः प्रदिष्टं तिस्सन्धोक्तं चक्रवर्तित्वमन्यैः।
प्रत्यचोऽयं तेषु दोषः परोऽपि जीवन्त्यायुःपूर्णमर्थैविनापि॥ ॥
जिस योग में पूर्णायु प्रमाण कहा गया है, उस योग में कुँ प्रहों के उच्च में
होने के कारण दूसरे आचार्यों ने चक्रवर्तित्व (राजाधिराजत्व) योग कहा है।

किन्तु उन सर्वों के मत में यह एक दूसरा प्रत्यच दोष है, क्योंकि धन से

बिळकुळ रहित मनुष्य भी पूर्णायु पर्य्यन्त जीते देखे जाते हैं।

### यहाँ इसको असङ्गत् सिद्ध करने के लिये भटोत्पन्न का उदाहरण— कुण्डलो— तात्कालिक स्फुट प्रह—



| प्रह  | राश्यादिमान- |  |  |
|-------|--------------|--|--|
| रवि   | 9190100100   |  |  |
| वर    | रा३।००।००    |  |  |
| मङ्गल | 90176100100  |  |  |
| बुध   | 00192100100  |  |  |
| रु    | श्रादा००।००  |  |  |
| शुक   | ००।२७।२०।००  |  |  |
| शनि   | 90120100100  |  |  |
| लम    | 6128128128   |  |  |

# पूर्वदर्शित प्रकारसे स्फुटायुचक-

| प्रह   | वर्षादि त्र्यायु      |  |  |
|--------|-----------------------|--|--|
| रवि    | १ ७।४।००।००।००        |  |  |
| चन्द्र | 981917100100          |  |  |
| मङ्गल  | 1318100100100         |  |  |
| वुध    | <b>V</b>  00 00 00 00 |  |  |
| गुरु   | १२।००।११।१४।००        |  |  |
| शुक    | 981रारहा३०।००         |  |  |
| शनि    | 9318100100100         |  |  |
| लम     | \$100100100100        |  |  |
| योग    | 990190197182100       |  |  |

इस तरह योगायुर्वय = ११०११०। १२१४५१०० सिद्ध होता है। तथा 'हिखार्क सुनफाऽनफा' इत्यादि चन्द्रयोगाष्याय ३ श्लोक के अनुसार केमद्रुम (दारिष्) योग भी सिद्ध होता है। इसिलये दारिष् योग में पूर्णायु सिद्ध हुआ। अतः मय, यवन आदि आचार्य का कहना अस-कृत है॥ ८॥

जीवशर्मा और सत्याचार्य के मत से आयुर्दाय— स्वमतेन किलाह जीवशर्मा ग्रह्म्यायं परमायुषः स्मरांशम्। श्रह्मभुक्तनवांशराशितुल्यं वहुसाम्यं समुपैति सत्यवाष्यम्॥ ६॥ जीवशर्मा नाम आचार्य ने अपने मत से परमायु (१२० वर्ष ५ दिन) डा वृहज्जातकं

सप्तमांश ( १७ वर्ष १ मास २२ दिन ८ घड़ी ३४ पछ ) के वरावर उच्च स्थान में स्थित ग्रहों का आयुर्दाय कहा है। यह सर्वमान्य नहीं है।

यह के जितने नवांश भुक्त हों उतनी राशि तुल्य यहां का आयुर्वाय होता है,

इस तरह सत्याचार्य का मत बहुसम्मत है।

जीवशर्मा का वचन-सप्तदशैको द्वियमौ वसवो वेदाश्रयो अहेन्द्राणाम् । वर्षाचुचस्थानां नीचस्थानामतोऽर्धं स्यात्॥ मध्येऽनुपाततः स्यादानयनं शेपमत्र यत्किञ्चित्। पिण्डायुप इव कार्यं तत्सर्वं गणिततत्त्वज्ञैः॥ स्वोच्युद्धो ग्रहः शोध्यः पड्राश्यूनो ममण्डलात्। तद्भागाः कविधपड्मोगिहता वेदाभ्रसायकैः।

भक्ता दिनादि यञ्जञ्धं तदायुर्जीवशर्मजम् ॥ उच्च स्थित प्रहों की वर्षादि आयु = (१७।१।२२।८।३४) इतनी है। नीच स्थित ग्रहों की आयु इस का आधा = ( ८।६।२६।४।१४ ) है । मध्य में अनुपात से लाकर पूर्ववत् स्पष्टायु साधन करना चाहिए।

अर्थात् यदि ग्रह चक्र के उत्तरार्ध में हो तो 'सर्वार्धत्रिचरणपञ्चषष्टभागा' इत्यादि प्रकार से और शत्रु राशिस्थित, अस्तङ्गत तथा उम्र में पापग्रह हो तो 'साधोंदितोदितनवांशहता' इत्यादि प्रकार से अयुर्दाय-क्रो स्पष्ट करना चाहिये।

अनुपात के प्रकार—

अह, उच इन दोनों का अन्तर है राशि से अधिक हो तो उसी के है राशि से अरुप हो तो बारह में घटा कर शेप को अंशात्मक बनाना चाहिए। उस अंश को ८६४१ से गुणा कर ५०४ का भाग देने से जो दिनादि फल मिले वह ग्रह का आयुर्वाय होता है।

### उदाहरण-जनमाङ्गकुण्डली



### तात्कालिकस्फ्रुटग्रह—

| रवि    | <u> १।२०।१३।२८</u> | गांत | १८।१४  |
|--------|--------------------|------|--------|
| चन्द्र | र्वित्री ३४ १००    | गांत | ८२६।४२ |
| मङ्गल  | ४।१३।३।५८          | गति  | ३७।७६  |
| बुध    | प्रादीजाप्रद       | गति  | 92100  |
| गुरु   | ७।२७।११।४६         | गति  | ८।२७   |
| शुक    | ६।१८।२।१०          | गति  | ७३।१९  |
| शनि    | १०१२रा१७।४२        | गति  | 8180   |
| राहु   | ८।७।९।२६           | गति  | 3199   |
| केतु   | २।७।९।२६           | गति  | 3199   |

स्पष्ट सूर्य राश्यादि = (पार०।१३।२८) को अपने उच्च (०।१०) में घटाने, से शेप = (००।१०)—(पार०।१३।२८) = (६।१९।४६।३२), यह छुँ राश्चि से ज्यादा है, अतः इसको अंशात्मक बनाया तो = (१९९।४६।३२) हुआ। इसको ८६४१ से गुणा किया तो ८६४१ (१९९।४६।३२)=

(१७१९५५१।४०२०९४।२७६५१२), एक जातीय किया तो=(१७२६२६०।३४।३१)

#### इतना हुआ।

इसके प्रथम खण्ड में ५०४ का भाग देने से छन्ध दिन = ३४२५,

शेष ६० को ६० से गुणा करने से ३६०० इतना हुआ, इसमें चौंतीस जोड़ कर फिर ५०४ से भाग देने से =

 $\frac{3\xi \cos +3x}{\cos x} = \frac{3\xi \frac{3}{2}x}{\cos x} = \csc x \text{ ach } y,$ 

होप = १०६ को फिर साठ से गुणा कर गुणन फल में ३१ जोड़ कर ५०४ का भाग देने से =

 $\frac{9}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}$ 

<u>६३९२</u> = लब्ध पला = १२,

शेष = २४३, 'अर्थाधिके रूपं ग्राह्मम्' इस नियम से पला १३ ग्रहण किया, अतः रुक्य दिनादि = ( ३४२५।७।१३ ),

दिन में तीस का भाग देने से लब्ध मासादि = (११४।५।७।१३),

मास में १२ का भाग देते से लेक्घ वर्षादि = (९।६।५।७।१३), सूर्य की आयु हुई।

रिव बुध के घर (कन्या) में है, वह रिव का शत्रु है अतः पूर्वानीत आयु में अपना तृतीयांश ३।२।१।४२।२४ घटाकर

शेष=( ६।४।३।२४।४९ ) इतना हुआ।

रिव को लग्न से द्वादश में होने के कारण पूर्वानीत सब आयुर्दाय का नाश करेगा, क्योंकि पापग्रह है।

अतः रिव की स्पष्टायु शून्य हुई।
एवं गणितागत चन्द्र की वर्षादि आयु = (१५१३१२०१५५१४),
किन्तु चन्द्र छप्न से नवम भान में वैटा है अतः इसका
चतुर्योश = (३१९१२०१३३१५१) घटाने से
चन्द्र की स्पष्टायु = (१११५१३१११३३),
गणितागत मङ्गळ की वर्षादि आयु = (९१३१४१२२१३९),
किन्तु मङ्गळ छप्न से एकादश में है अतः साधित आयु कः
आधा = (४।७१२११९११९१३०) नाश करेगा

## प्रहों के श्रायुश्चक-

|        |                        | - |
|--------|------------------------|---|
| प्रह   | इ वर्षाद स्त्रायु      |   |
| रवि    | 00100100100            |   |
| चन्द्र | १ १ । ४ । १ १ । १ १ ३  |   |
| मङ्गल  | ४।७।२२।११।१९।३०        |   |
| वुध    | 00100100100            |   |
| गुरु   | १०।४।१४।१२।४७          |   |
| शुक    | ९।६।२६।४३।५६           |   |
| शनि    | ११।३।२४।२२।१           |   |
| लम     | १।१११११४८              |   |
| योग    | ४ ३।१ १।१ १।० ०।२ ४।३० |   |

अतः कुज की स्कुटायु=(४।७।२२।११।१९।३०) गणितागत बुध की आयु=(१६।८।०।१५।५४), किन्तु रविके साथ होकर बुध छम्न से न्यय-

स्थान में है अतः सब आयु का नाश हो गया। अतः स्पष्ट बुधायुं शून्य हुई।

गणितागत गुरु की वर्षादि आयु = (१०।४।१४।१२।४०) इसमें दुछ विशेपता न होने के कारण यही स्पष्टायु हुई।

गणितागत शुक्र की वर्षादि आयु= (९।६।२६।४३।२६) इस की भी यही स्पष्टायु हुई॥

गणितागत शनि की वर्षादि आयु= ( १११३।२५।२२।१ ) इसमें भी कुछ त्रिशेषता न होने के कारण यही रफुटायु हुई।

पूर्व कथित युक्ति से लग्नायु=

ह्मकी उपपत्ति—

पठित परमायुःप्रमाण ( १२० वर्ष ५ दिन ) को दिनात्मक बनाकर सात का भाग देने से दिनात्मक उच्चस्थित ग्रह का आयुःप्रमाण=

>>>>\frac \frac{3}{3} \times 3 = \frac{4}{3} \frac{3}{3} \

यहां अनुपात किया कि उच्चस्थित ग्रह में ( उच्चग्रहान्तर बारह राशि के अंश ३६० में ) ×3304 इतना आयुर्वाय पाते हैं तो तास्कालिक उच्चप्रहान्तर में क्या छव्ध दिनादि ग्रहायु प्रमाण=

$$\frac{83204}{9}$$
 + उ. य. अं.  $=\frac{6281 \times 3. \text{ य. अं.}}{9 \times 92} = \frac{6281 \times 3. \text{ य. अं.}}{9 \times 92}$ ।

यहां उच्चस्थानीय आयुर्दाय के वश अनुपात से प्रहायुर्दाय छाने के कारण उच और ग्रह दोनों का अन्तर जो ज्यादा हो उसका ग्रहण करना ठीक ही है। इससे जीवशर्मा के आयु का आनयन सब उपपन्न हुआ ॥ ९ ॥ संस्थाचार्य के मत से आयुःसाधन प्रकार—

सत्योक्ते प्रहमिष्टं लिप्तीकृत्वा शतद्वयेनाप्तम्। मण्डलभागविशुद्धे उन्दाः स्युः शेषात्त् मासाद्याः ॥ १० ॥

अय सत्याचार्य के मत से आयु:साधन प्रकार को कहते हैं। कलात्मक ग्रह बनाकर उसमें दो सौ का भाग देने से जो लब्धि आवे वह यदि वारह से ज्यादा हो तो उसमें वारह का भाग देकर जो शेप बचे उतने वर्ष और शेष पर से मास, दिन आदि का साधन करना चाहिए। इस तरह ग्रह की वर्षादि आयु सिद्ध हो जायगी॥ १०॥

### इसकी उपपत्ति

एक राशि में नव नवांश होते हैं, अतः कलात्मक एक नवांश का मान= 1500 = 200 1

अब तारकाछिक ग्रह की भुक्त नवांश संख्या जानने के लिये उसको कलात्मक बनाकर अनुपात किया कि २०० कला में नवांश संख्या एक पाते हैं तो ग्रह कला में क्या =

शहकला = लब्धभुक्तनवांश संख्या + हो।

अक नवांशराशि के समान वर्षप्रहण करने के कारण तथा राशि संख्या बारह ही होने के कारण लब्ध भुक्त नवांश संख्या में बारह का भाग देना उचित ही है।

वर्षावशेष = शेपकळा को वारह से गुणाकर मासात्मक वनाकर उसमें दो सौ

का माग देने से लब्ध मास आवेगा। फिर मासावशेष को तीस से गुणा करने से दिनात्मक होगा, उसमें दो सौ का -भाग देने से लब्ध दिन होगा।

फिर दिन शेष को ६० से गुणा कर दो सौ का भाग देने से छंडध घटी, फिर घटी शेष को ६० से गुणा कर पछादि साधन करना चाहिये॥ १०॥

सत्याचार्य के मत से आनीत आयु का संस्कार-

स्वतुङ्ग्वकोपगतेस्त्रसंगुणं द्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगैः।

इयान्विशेषस्तु भद्त्तभाषिते समानमन्यत्प्रथाने ऽप्युदीरितम् ॥११॥
. सत्याचार्य के मत से आयुर्दाय लाकर जो ब्रह अपने उचस्थान में बैठा हो
या वक्री हो उसके आयुर्दाय को ब्रिगुणित कर देना चाहिए।

तथा जो ग्रह अपने वर्गोत्तम नवांश में, अपने नवांश में या अपने द्रेष्काण में

हो उसके आयुर्दाय को द्विगुणित कर देना चाहिए।

अन्य आचार्यों की अपेक्षा यह क्रिया सत्याचार्य के मत में विशेप है। और क्रिया मय, यवन आदि आचार्यों के समान समझना चाहिए।

अर्थात् शत्रु गृह में स्थित ग्रह का तृतीयांश हानि, अस्तङ्गत ग्रह की आधी

हानि और चक्रार्थ हानि ये सब समान ही हैं।

जैसे मय, यवन आदि के आयुद्धिय में किया गया है वैसे यहाँ पर भी करना चाहिए॥ ११॥

लग्नायुर्वाय में विशेषता—

किन्त्वत्र भांशप्रतिमं द्दाति वीर्यान्विता राशिसमं च होरा । कृरोद्ये चापचयः स नात्र कार्यं च नाव्दैः प्रथमोपदिष्टैः ॥१२॥ मेपादि से भारम्भ करके छग्न में जितनी नवांश संख्या भुक्त हुई हों उतने वर्ष और शेप अंश आदि पर से छब्ध मासादि के तुल्य छग्न का आयुर्वाय होता है।

यदि उम्र बली हो अर्थात् अपने स्वामी या बुध, गुरु से युत दृष्ट हो तो मेपादि से भुक्त राशि तुल्य वर्ष और शेष अंशादि पर से जो मासादि हो उतनी आयु और देती है।

तथा पाप ग्रह लग्न में होने से 'सार्थोदितोदितनवांशहता' इत्यादि प्रकार से जो मय, यवन आदि आचार्यों के मत से आयुर्दाय में हास कहा गया है वह सत्याचार्य के मत से नहीं करना चाहिए।

तथा पूर्व कथित से भी यहाँ नहीं करना चाहिए। अर्थात् 'नवितथि विषयाश्वि-भूत' इत्यादि से वा 'प्रहदायं परमायुषः स्वरांशम्' इससे कथित वर्षो द्वारा सत्या-चार्य के मत से लग्नायुदीय नहीं लाना चाहिये, यही इनके मत में विशेषता है।

#### उदाहरण-

श्रीमनृपतीन्द्रविक्रमसम्बरसरे = १९९५, शालिवाहनशके = १८६०, सन् = १३४६, साल, फाल्युनकृष्णतृतीयायां घट्यादिमानम्=(१।५१) तदुपरि चतुर्थी, उत्तरफाल्युनी- नचत्रे घट्यादिमानम् = (४२।४९), सुकर्मायोगे घट्यादिमानम् = (३५।४२), विष्टि-करणे घट्यादिमानम् = (१।५१), तदुःषरि ववकरणम्, मङ्गळवासरे श्रीसूर्यभुक्त-मकरांशकाद्याः=(२५।६।५१), तत्र श्रीमन्मार्तण्डमण्डलार्घोदयाद्गतेष्टघट्यः=(२६।८), दिनमानम् = (२७।१८), मिश्रमानम् = (४३।४०)।

मिश्रेष्टान्तरार्णम् = (१।१७।३२) । तास्कालिकोऽर्कः = (९।२४।४९।१३) । अयनांशाः = (२१।३५।५१) ।

प्रथमलग्नं राश्यादि = (३।१८।५३।४२)।

दिवापश्चिमनतम् = (१२।२९), उन्नतम् = (१७)३१)।

भयातम् = (४०।२४) भभोगः = (५७।५)।

आङ्ग्लीयदिवसम् = ( ७-२-१९३९ ई० ) अस्मिन् समये मत्स्नेहिनः कस्यचि-च्ल्यादिनामार्णविभूषितस्य जन्म जातम् ।

| _      |                     |     |         |
|--------|---------------------|-----|---------|
| रवि    | <b>९।२४।४९।</b> १३  | गति | ह्नाप्र |
| चन्द्र | <b>प्राहा</b> हा१११ | गति |         |
| मङ्गल  | ७।१०।५३।५           | गति | इरा४३   |
| बुध    | <b>९।२१।३।२१</b>    | गति | 90610   |
| गुरु   | १०।१६।१३।२६         | गति | १३।२८   |
| शुक    | ८।७।४६।११           | गति | ६४।११   |
| शनि    | ११।१९।२२।२९         | गति | . ४।५ १ |
| लम     | ३।१८।४३।४२          | ×   | ×       |
| केतु   | ००।२२।१७।४८         | गति | 3199    |
| गति    | ६।२२।१७:८८          | गति | 3199    |

### जन्म कुण्डली-



यहां पर स्पष्ट सूर्य=( ९।२४।४९।९३ ) की कला=( १७६८९।९३ ) में २०० का भाग देने से लिध=८८, वारह से अधिक है,

अतः वारह का भाग देने से शेप=४, वर्ष हुए।

वर्ष शेष = (८९।१३) को वारह से गुणा करने से गुणन फल = (!१०६८।१५६) का एक जातीय करने से ( १०७०।३६) इतना हुआ।

इसमें २०० का भाग देने से छिट्य मास = ५, शेप = (७०।३६) को ३० से गुणा कर दो सौ का भाग देने से (७०।३६) के ३० से गुणा कर दो सौ का भाग देने से (७०।३६) ३० = (२३०००) २००० = २३३८० = २००० दिन = ३०, शेप = ११८।० को ६० से गुणा कर दो सौ का भाग देने से =  $\frac{50\times(3300)}{2500} = \frac{3(3300)}{2500} = \frac{3(3300)}{2500} = \frac{3\times60}{2500} = 3\frac{500}{2500} =$ 

इस तरह सूर्य के वर्षादि आयुर्वाय = (४।५।१०।३५।२४), स्पष्ट चन्द्र = (५।६।६।११) की कला = (९३६६।११) में दो सौ का भाग देने से=

(4388199)

छिंब = ४६ में १२ का भाग दिया तो शेप = १० वर्ष हुए। वर्ष शेप =  $\frac{1}{2} \frac{\xi \, \xi \, (\frac{1}{2})^2}{\xi \, \xi \, (\frac{1}{2})^2}$ , को बारह से गुणा कर भाग देने से =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{\xi \, \xi \, (\frac{1}{2})^2}{\xi \, (\frac{1}{2})^2}$ 

 $\frac{3(2\frac{6}{6}\frac{6}{8})22}{2(\frac{6}{6}\frac{3}{8})} = \frac{1}{2}\frac{2(\frac{6}{6}\frac{3}{8})}{2(\frac{6}{6}\frac{3}{8})} = \frac{1}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{8}\frac{2}{8}$ 

शेप विकलात्मक = - के कलात्मक बनाकर =

इंडेर्र्साट से गुणा करने से नेप् इतना हुआ, भाग देने से लब्धि घटी=७, शेष=प् को साठ से गुणा कर भाग देने से=हि०्र४=१२ × ४=४८=छव्धपला,

अतः वर्षादि चन्द्र आयुर्दाय = १०।९।२९।७।४८, स्पष्ट मङ्गल = (७।१०।५३।५) की कला १३२५३।५ में दो सौ का माग देकर छिष्ठिष (६६) में वारह का भाग देने से शेष = ६ वर्ष हुए।

वर्षावशेष को बारह से गुणा कर भाग देने से =

१२ $\frac{(\sqrt{3} - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} = \frac{3(\sqrt{3} - \sqrt{3})}{2(\sqrt{3} - \sqrt{3})} = \frac{(2\sqrt{3} - \sqrt{3})}{2}$ , छब्ध मास = ३, मासावशेष को तीस से गुणा कर भाग् देने से =  $\frac{(\sqrt{3} - \sqrt{3})}{2} = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{3})}{2} = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{3})}{2} = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{3})}{2}$  फिर दिनावशेष को ६० से गुणा कर भाग देने से = ६०१<u>२१४५)</u> = १२ (२१४५) = (२४१५४०) = ३३१००, घटी पछा, अतः कुजायु = (६१३१५१३३१००)

स्पष्ट बुध = (९।२१।३।२१) को कला = (१७४६३।२१) में दो सौ का भाग देकर रुविध = ८७ में वारह का भाग देने से शेप = ३, वर्ष हुए,

वर्षावरोप को १२ से गुणा कर हर का भाग देने से =  $\frac{(E \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{1/2}}{(E \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{3/2}} = \frac{(E \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{3/2}}{(E \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{3/2}} = \frac{(E \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{3/2}}{(E \frac{3}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{3/2}} = \frac{(E \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{3/2}}{(E \frac{3}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})^{3/2}}$ 

मासावशेष = (४०)३) को तीस से गुगा कर हर का भाग देने से =

(<u>४०,३)३० = (४०।३)३ = २३०,०</u>, स्ट्य दिन = २४,

दिनावशेष =  $\frac{1}{4}$  विकलात्मक है, अतः कमलात्मक करके साठ गुणा कर भाग देने से =  $\frac{1}{4}$  हे  $\frac{5}{4}$   $\frac$ 

शेप = 🐇 को साठ गुणाकर भाग देने से लब्ध पला = ४४६० = ४८। अतः वर्षादि बुधायु = (३।३।२४।१।४८)

स्पष्ट गुरु=(१०।१६।१३।४६) की कला=(१८९७३।४६) में दो सौ का भाग देकर लब्ध = ९४ में १२ का भाग देने से शेष = १० वर्ष हुए,

वर्णवशेष=(१७३।४६) को वारह से गुणां कर हर का भाग देने से शेष= १९१२ १३ वर्ष १९३ १४६) = १५१ ११३ ११३ ११ वर्ष १९३ मास=१०,

मास शेप =  $\frac{(22)^{3}C^{1}}{40}$  को ३० से गुणा कर हर का भाग देने से =  $\frac{30(27)^{3}C^{1}}{40} = \frac{3(22)^{3}C^{1}}{40} = \frac{(83)^{4}C^{1}}{40}$ , छिष्ठा दिन = १२,

दिन शेष =  $\frac{3 \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}{\mathbf{q}}$  को साठ से गुणा कर हर का भाग देने से =  $\frac{\mathbf{E} \circ (\mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{\mathbf{q}} = 9 \times (3 | \mathbf{q} \cdot \mathbf{y}) = (3 \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{x}) = (3 \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{x}) = (3 \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{x})$ 

अतः गुरु की आयु = (१।१०।१२।४६।४८) स्पष्ट शुक्र = (८।८।५६।११) की कला = (१४८७६।११) में दो सौ का आग देकर रुब्धि = ७४ में १२ का भाग देने से शेष = २, वर्ष हुए ।

वर्ष शेष =  $\frac{(\xi_1^{(1)})^2}{250^2}$  को १२ से गुणा कर हर का भाग देने से =  $\frac{12(\frac{15}{250})^2}{\frac{1}{250}} = \frac{(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}} = \frac{(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}}$ , लिडिध मास = ४, मास शेप =  $\frac{(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}}$  को तीस से गुणा कर हर का भाग देने से =  $\frac{30(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}} = \frac{(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}} = \frac{(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}} = \frac{(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}} = \frac{(\frac{12}{250})^2}{\frac{1}{250}} = \frac{30}{1250}$  शोप को कलास्मक बनाया तो  $\frac{30}{250} = \frac{30}{1250}$  इसको साठ से गुणा कर

हर का भाग देने से =  $\frac{3}{\xi} \frac{1+\xi}{2} \frac{0}{\zeta} = \frac{3}{\zeta}$ , छिट्ट घटी = ७, शेप  $\frac{\zeta}{\zeta}$  को साठ से गुणा कर हर का भाग देने से पला = ४८।

अतः शुक्रायु = (२१४११७।७।४८)।

स्पष्ट शनि = (१९।१९।२२।१९) की कला = (२०९६२।१९) में दो सौ का भाग देकर लब्धि = १०४ में १२ का भाग देने से शेप = ८, वर्ष हुए।

वर्षावरोष = (१६२) ९) को १२ से गुणा कर हर का भाग देने से = १२११६२११९) = ३(१६२११९) = ४८६१५७, लब्धि मास = ९,

शेप = (3 ६ 14 ६) को तीस से गुणा कर हर का भाग देने से =

 $\frac{30(\frac{3}{2}\xi_1 + 6)}{2} = \frac{3(3\xi_1 + 6)}{2} = \frac{(30\xi_1 + 6)}{2$ 

हर का भाग देने से छटिय घटी=१०, शेप दे की साठ से गुणा कर हर का

भाग देने से पला= <u>१×६०</u> = १२।

अतः शनि की भायु = (८।९।२२।३०)

एवं छम्न = ३।१८।५३।४२ ) की कला में = (६५३३।४२ ) में २०० का भाग देकर लब्धि = ३२ में १२ का भाम देने से शेष = ८ वर्ष हुए।

वर्षावशेष=(१३३।४२) को १२ से गुणा कर दो सी का भाग देने से= १३(१३३ ४)३ = ३(१३३)४३) = (३९६)३६)=(४६१)६) लिख मास=८,

शेप = ( ू को तीस से गुणा कर हर का भाग देने से =

<u> ३०५३६) = ३८२६) = ८३५८</u> छिंच दिन = ०,

होष <sup>3</sup> । ६८ को साठ से गुणा कर हर का भाग देने छव्धि घटी पछा क्रमसे— ६०(३ । १८) = १२(३।१८) (३६।२१६ = ३९।३६।

अतः लग्नायु वर्षादि = ( टाटा०।३९।३६ ),

परञ्ज सूर्य तात्कालिक सम ( शनि ) के गृह (मकर) में स्थित होकर लग्न से सप्तम में बैटा है,

अतः साधित आयुदार्य में पद्धांश = (०।८।२६।४५।५४) हानि करने से आयु = (४।५।१०।३४।२४)-(।०।८।२६।४५।५४।) = (३।८।१३।४९।३०) हुई।

तथा यह अपने नवांश में बैठा है अतः साधित आयुर्वाय द्विगुणित करने से स्फुटायु = ७।४।२७।३९।००,

चन्द्र और मङ्गळ का पूर्वानीत आयुर्दाय स्पष्ट रहा क्योंकि उक्त विशेषता कुछ भी नहीं है।

बुध छम्र से ७ में है अतः पूर्वायुद्धि =

(३।३।२४) ११४४)-का पष्टांश=०।६।१९।०।१८, घटाने से शेप आयु = २।९।५।१।३०, अस्तकृत होने के कारण इसका आधा नाश करने से शेप = १।४।१७।३०।४५,

परख बुध अपने देष्काण में है, अतः इसको दूना करने से बुध की स्फुटायु = (२।९।५।१।३०)

गुरु तात्कालिक मित्र (शनि) के गृह (कुम्म) में बैठ कर लग्न से अष्टम में पड़ता है।

| प्रह   | वर्षाद आयु   |
|--------|--------------|
| रवि    | ७।४।२७।३१।०० |
| चन्द्र | १०।९।२९।७।४८ |
| मङ्गल  | ६।३।४।३३।००  |
| बुध    | राषायावा३०   |
| गुरु   | લાલાયા ૧૨૧૬  |
| शुक    | २१४११७१७१४८  |
| शनि    | ६।७।९।७।३९   |
| लम     | टाटावाइदाइद  |
| योग    | ५४।८।९।२८।२७ |

अतः साधित आयु (१०।१०।५।४६।४८) के पञ्जमांश = (२।२।१।९।२४) के आधे = (१।१।०।३४।४२) की हानि करने से = (९।९।५।१२।६) आयु यही स्पष्टायु हुई। शुक्र में कोई विशेषता नहीं है अतः पूर्व साधित

आयु ही स्पष्ट हुई = (२।४।४७।७।४८)।

शनि गुरु के घर (मीन) होकर छन्न से नवम में हैं

अतः पूर्व साधित आयु=(८।९।२२।१०।१२) का चतुर्थांश=२।२।१३।२।३३ नाश करने से । शनि की स्पष्ट आयु=६।७।९।७।३९, सब का योग करने से जातक की आयु= (५४।८।९।२८।२७)॥ १२॥

सत्याचार्यं कामत सर्वश्रेष्ठ और उसमें अनु चित क्रिया करने वालों के ऊपर आनेप-सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु कुवंन्त्ययोग्यं बहुवर्गणाभिः।

श्राचार्यकरवं च वहुन्नतायां कं तु यद्भिर तदेव कार्यम् ॥ १३ ॥ वराहमिहिर का कथन है कि मयादि, जीवशर्मा, सत्याचार्य इन तीनों में सत्याचार्य का मत श्रेष्ठ है ।

किन्तु वहुत छोग इन के मतंसे छाई हुई आयु में भी बहुवर्गणा के द्वारा ('स्वतुङ्गवकोपगतैः' इत्यादि से प्राप्त गुणन को बार बार करके, अयोग्य (अनुचित) कर डाछते हैं।

आचार्यकरव (आचार्यरव=पाण्डित्य) तो यही है कि बहुत गुणनता प्राप्त होने पर जो ज्यादा हो उसीका ग्रहण करे।

इसका यह आशय है कि जो यह वक्री होकर उच का हो सत्याचार्य के मत से उस यह की आयु छःकर उसकी 'स्वतुक्षवक्रोपगतैः' इत्यादि प्रकार से वक्री श्लीर उचगत होने के कारण दो बार त्रिगुणित नहीं करना चाहिए। किन्तु ऐसी स्थिति में साधित आयु को एक ही बार त्रिगुणित करना ठीक है।

इसी तरह जो ग्रह अपने नवांश, अपने देश्काण या अपने वर्गोत्तम नवांश का होकर उच्चगत या वक्री हो ऐसी स्थिति में द्विगुणस्व, त्रिगुणस्व प्राप्त होने पर भी त्रिगुणस्व ही करना ठीक है।

एवं तृतीयांश और अर्थ दोनों साथ प्राप्त होने पर केवल अर्थ ही करना ठीक है ॥ १३ ॥

अमित आयु का योग

गुरुशशिसहिते कुलीरलग्ने शशितनये भृगुजे च केन्द्रयाते। भवरिपुसहजोपगेश्च शेषेरमितमिहायुरनुकमादिना स्यात्॥१४॥ इति श्रीवराहमिहिरकते वृहजातके श्रायुर्वयाध्यायः सप्तमः॥॥

बृहस्पति, चन्द्र इन दोनों से युत कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र केन्द्र (१,४,७, १०) में हो,

शेष ग्रह (रिव, मङ्गल, शिव ) लग्न से एकादश, पष्ट, तृतीय हिन स्थानों में स्थित हों तो,

गणित प्रकार से आई हुई आयु को छोड़कर उस जातक की अमित (प्रमाण वर्जित) आयु होती है।

इति वृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाठीकायामायुर्दायाध्यायः सप्तमः।

# अथ दशान्तर्दशाध्यायोऽष्टमः।

लग्नसहित ग्रहों के दशाकम— वदयरिवशशाङ्कपाणिकेन्द्रादिसंस्थाः प्रथमवयसि मध्येऽन्त्ये च द्द्युः फलानि । न द्वि न फलविपाकः केन्द्रसंस्थाद्यभावे । भवति द्वि फलपिकः पूर्वमापोक्किमेऽपि ॥ १॥

छप्न, रिव, चन्द्र इन तीनों में जो अधिक वलवान् हो पहले उनकी दशा होती है। फिर उसके बाद जा चार केन्द्र स्थान हों उनमें स्थित प्रहों की दशा होती है। फिर उसके वाद मध्य समय में प्रथम दशाप्रद से पणफर स्थित ग्रहों की दशा होती है।

उसके वाद अन्त काल में प्रथम दशाप्रद से आपोक्किम में स्थित प्रहों की दशा होती है।

अगर केन्द्र या पणफर में प्रहाभाव हो तो प्रथम और मध्य वयस में फल नहीं होता है। किन्तु इस स्थिति में अन्त समय में आपोक्किम स्थाब स्थित ग्रहों की ही दशा होती है॥ १॥

#### उदाहरण-

श्रीमचृपतीन्द्रविक्रमसम्बत्सरे = १९९३, शालिवाह्नशके = १८५८, सन् = १३१४ साल, आश्विनकृष्णसप्तम्यां घट्यादिमानम् = (१४।३२), आर्जानसृत्रे घट्यादिमानम् = (३८।५४), परिचयोगे घट्यादिमानम् = (४९।१४), वरकरणे घट्यादिमानम् = (१४।६२),

बुधवासरे श्रीसूर्यभुक्तकन्यांशकाद्याः = (२०१५५१४१), तत्र श्रीमन्मार्तण्डमण्ड-लार्घोद्याद्गतेष्टचट्यः = (२१११),

दिनमानम्=(२९।१०), मिश्रमानम्=(४४।४१), मिश्रेष्टान्तरधनम्=(२।१७।३०), तात्कालिकोऽर्कः = (५।२०।१३।२८), अयनांशाः = (२१।३३।४४), प्रथमलसं राश्या-दि = (६।१।५१।६), भयातम् = (२१।२०), भभोगः = (५८।३), आङ्गलीयदिवसम् = (७-१०-१९३६ ई०) अस्मिन् समये मत्स्नेहिनः कस्यचिच्छ्यादिनामार्णसम्बल्तिस्य जन्म जातम् ।

### जन्म कुण्डली—



#### तात्कालिक स्फुटग्रह सगतिक-

| _      |                  |     |           |
|--------|------------------|-----|-----------|
| रवि    | प्रार ०१९३।२८    | गति | प्रशावक . |
| चन्द्र | २।११।३४।००       | गति | ८२६।५२    |
| मङ्गल  | ४।१३।३।५८        | गति | ३७।४६     |
| बुध .  | <b>५।६।७।५</b> ६ | गति | 92100     |
| गुरु   | ७।२७।११।४६       | गति | ८।२७      |
| शुक    | ८।१८।२।१०        | गति | ७३।११     |
| शनि    | १०।२२।१७।५२      | गति | ४।४०      |
| राहु   | ८।७।९।२६         | गति | ₹199      |
| केतु   | राजाशरह          | गति | 3199      |

इस कुण्डली में लग्न, रिव, चन्द्र इन तीनों में लग्न के स्वामी शुक्र स्वगृही का होकर लग्न में वैटा है, रिव नीचासन्न में है, चन्द्रमा उच्चासन्न का होकर अतिमित्र के घर में वैटा है।

एवं वल का विचार करने से सबसे वली लग्न ही होता है। अतः सबसे पहले दशा लग्न की होगी उसके केन्द्र में केवल शक्त बैठा है. अतः लग्न के बाद शुक्र की दशा हुई।

इसके छम से पणफर में गुरु, शनि, मङ्गळ ये तीन ग्रह हैं, इनमें सबसे बळी गुरु है, क्योंकि अतिमित्र के गृह में होकर अपने नवांश में है अतः शुक्र के बाद गुरु की दशा हुई।

इसके बाद अतिमित्र के नवांश और अतिमित्र के गृह में स्थित मङ्गल की दशा हुई।

तदनन्तर शनि की दशा होगी।

इसके बाद लग्न से आपोक्तिम में स्थित चन्द्र, रवि, बुध ये तीन बह हैं।

इनमें बुध उच्चमें होने के कारण वली हुआ, अतः इसके बाद बुध की, उसके बाद उच्चासन्न में थियत चन्द्र वली है, अतः बुध की दशा के अनन्तर चन्द्र की दशा होगी, इमके बाद नीचासन्न में स्थित रिव की दशा सिद्ध हुई।

अतः क्रम से दशापित लग्न, शुक्र, गुरु, मङ्गल, शनि, चन्द्र और रवि हुए।

यथा यवनेश्वर-निशाकरादित्यविलय्नमध्ये तत्कालयोगाद्धिकं बलं यः। विभर्ति तस्यादिदशेष्यते सा शेपास्ततः शेपवलकमेण ॥ पूर्वे तु केन्द्रोपगताः फल्टिन मध्ये वयः पाणफरं निविष्टाः। आपोक्तिमस्थाः फलदा वयोऽन्त्ये यथावलं स्वं समुपैति पूर्वम् ॥ तथा लघुजातक—लग्नार्कशशांकानां यो वलवांस्तद्दशा भवेत्प्रथमा। तत्केन्द्रपणफरापोक्किमोपगानां वळाच्छेपाः ॥ १ ॥

द्शावर्ष प्रमाण—

श्रायुः कृतं ये न हि यत्तदेव कल्या दशा सा प्रवतस्य पूर्वम्। साम्ये बहुनां बहुवर्षद्स्य तेषां च साम्ये प्रथमोदितस्य॥२॥ पूर्व किथत प्रकार से जिस ग्रह की जितनी आयुर्दाय संख्या हो, उस ग्रह की उतनी दशा होती है। यह दशा भी वल के अनुसार होती है। अर्थात् सबसे बली अह की दशा प्रथम होती है।

अगर दो, तीन आदि ग्रहों में वल की समता हो तो उनमें जिसके अधिक वर्ष हों उसकी दशा प्रथम होती है।

अगर वर्ष में भी समता हो तो सूर्य के निकट वश जिसका प्रथम उदय हुआ हो उसकी दशा प्रथम होती है।

यहाँ पर गार्गि का वचन-

बली लग्नेन्दुसूर्याणां दशामाद्यां प्रयच्छति। तस्मात्ततः प्रयच्छन्ति केन्द्रादिस्थाः क्रमेण तु ॥ तत्रापि वलिनः पूर्वं तत्साम्ये वहुदायकाः। तत्साम्येऽपि प्रयच्छन्ति ये पूर्वं रविविच्युता ॥ २ ॥

## श्रथायदेशाचंक-

| ਲਸ         | हाहा१९।४८।४८         | सम्बत् | 2000 | सर्य  | ०19०19२1२६        |
|------------|----------------------|--------|------|-------|-------------------|
| शुक        | <b>९।६।२६।४३।</b> ४३ | ,,     | २००९ | सुय   | <b>७।६।५६।</b> २२ |
| गुरु       | १०।४।१४।१२।४७        | ,,     | २०१९ | सूर्य | 191291515         |
| मङ्गल      | ४। शार राष्ट्र ११ १९ | "      | २०२४ | सूर्य | ७।१३।२०।२८        |
| शनि        | 991312412219         | "      | २०३५ | स्य   | <b>११।८।४२।२९</b> |
| <b>बुध</b> | 00100100100          | "      | २०३५ | सूर्य | 9916182125        |
| चन्द्र     | ११।४।२३।११।३३        | "      | २०४७ | सूर्य | राशारकार          |
| रवि        | 00 00 00 00 0        | ,,     | २०४७ | सूर्य | राशारकार          |

अव अन्तर्देशा प्रकार—

पकर्त्तगोऽर्द्धमपहत्य ददाति तु स्वं ज्यंशं त्रिकोणगृहगः स्मरगः स्वरांशम्। पादं फलस्य चतुरस्रगतः सहोरा-स्त्वेवं परस्परगताः परिपाचयन्ति ॥ ३॥

अब अन्तर्दशा के ज्ञान के प्रकार को कहते हैं, दशापित के साथ में जितने प्रह हों उनमें सबसे बलवान् जो ग्रह हो वह दशापित के आयुर्दाय के आधे का अन्तर्दशाधिप होता है।

इसके बाद नवम, पद्धम इन दोनों स्थानों में स्थित ग्रहों में जो वलवान् हो वह दशापति के आयुर्वाय के दृतीयांश का अन्तर्दशाधिप होता है।

इसके वाद दशाधीश से सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों में वलवान ग्रह दशाधीश

के आयुर्दाय के सप्तमांश का अन्तर्दशाधिप होता है।

इसी तरह चतुर्थ, अष्टम, इन दोनों स्थानों में स्थित ग्रहों में वलवान् ग्रह चतुर्थांश का अधिप होता है।

इस तरह लग्न सहित सब प्रहर्भप्रत्येक की दशा में अपनी २ अन्तर्दशा का स्थान प्रहण करके तत्काल में अपना २ फल देते हैं।

तथा स्वरूपजातकमें-

एकर्जगोर्धं त्र्यंशं त्रिकोणयोः सप्तमे तु सप्तांशम् । चतुरस्वयोस्तु पादं पाचयति गतो ग्रहः स्वगुणैः॥

तथा भगवान् गार्गि-

एकचेंऽवस्थितश्चार्थं त्रिभागं तु त्रिकोणगः। सप्तमस्थः स्मरांशं तु पादं तु चतुरष्टगः॥ छप्नेन सहिताः सर्वे द्यन्योन्यफलदायकाः।

एवं यवनेश्वर—

कालोऽर्धभागैकगृहाश्रितस्य तद्र्धभागं लभते चतुर्थे। त्रिभागभागी च त्रिकोणसंस्थस्तदर्धभाक् स्याच पृथक् त्रिकोणे॥ स्यात्सप्तमे सप्तमभागभागी स्थितो प्रहश्चारवशाद्ग्रहस्य।

इस तरह सर्वत्र एक वचन का ही निर्देश किया गया है अतः त्रिकोण आदि में स्थित ग्रहों में एक ही ग्रह पाचक होता है।

तथा सत्याचार्य-

अर्थं तृतीयमर्थात्तथार्द्धं स्वाच सप्तमं भागम् । एकर्त्तनवमपञ्चमचतुर्थनिधनाद्यसप्तानाम् ॥ दसुर्प्रहा यहाणां स्वद्शास्वन्तर्शाख्यानाम् । फलकालोन्मिश्रविविधं क्रमेण भेदाश्च तेऽप्येवम् ॥ एकर्ज्ञगेषु वलवान् भागहरो मित्रतो रिपोवांपि। मित्रे च पुष्टफलं तस्मिन् काले रिपुनैवम्॥

तथा यम-

एकचौंपगतानां यो भवति वलाधिको विशेषेण । एकः स एव हर्ता नान्ये तत्र स्थिता विहगाः ॥

एक स्थान में अनेक ग्रह वेंठे हों तो उनमें जो सबसे ज्यादा बलवान् हो केवल एक वहीं ग्रह अपने अंश का पाचक होता है इस से यह स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर द्शापित से प्रथम, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम और नवम इन स्थानों में कोई ग्रह न हों तो उस ग्रह की दशा के अन्तर्गत अन्य ग्रह की अन्दर्शा न होगी, किन्तु वहीं ग्रह अन्तर्शाधिप भी होता है ॥ ३ ॥

#### उदाहरण—

लग्न की दशा में अन्तर्दशा लानी है, तो लग्न में लग्न का है पाचक हुआ। लग्न के साथ केवल एक ग्रुक है इसलियें ग्रुक आधा ( है ) का पाचक हुआ। लग्न से पञ्चम में शनि और नवम में चन्द्रमा है, इनमें शनि वली है, इसलिये शनि तृतीयांश ( है ) का पाचक हुआ।

तथा लग्न से सप्तम, चतुर्ध, अष्टम इन तीनों में ग्रह नहीं है, अतः यहीं का

पाचक कोई नहीं हुआ।

इस तरह छम्न की दशा में छम्न (ने), शुक्क (ने), शनि (ने) अन्तर्दशा पाचक हुए।

अन्तर्द्शा वर्ष लाने का प्रकार— स्थानान्यथैतानि सवर्णयित्वा सर्वाण्यधश्लेद्विवजितानि । दशाब्दपिण्डे गुणका यथांशं लेदस्तदैक्येन दशाप्रमेदः॥ ४॥

पूर्व कथित प्रकार से लाये हुए अन्तर्दशा पाचक भागों को सवर्णन (अन्योन्य-हाराभिहतो हरांशों' इत्यादि पाटीगणितोक्त प्रकार से समच्छेद) करने से नीचे जो छेद हों उनको त्याग देना;

तथा ऊपर जो अलग-अलग अंश हों उनको अपने-अपने दशा वर्ष के गुणक और सब अंशों के योग को भाजक करूपना करके अन्तर्दशा साधन करना चाहिए।

अर्थात् पूर्वसाधित दशा वर्षं को अपने-अपने गुणक से गुणा कर भाजक से भाग देने से अन्तर्दशा वर्षाद साधन करना चाहिए॥ ४॥

#### उदाहरण-

पूर्वसाधितं अन्तर्दशा पाचक भाग

अन्योन्यहाराभिहती इत्यादि प्रकार से समच्छेद करने से

| प्रह  | लम | शुक | शनि |
|-------|----|-----|-----|
| श्रंश | 9  | 9   | 9   |
| छेद   | 9  | 2   | ₹   |

| प्रइ  | लम | . शुक | शांन |
|-------|----|-------|------|
| श्रंश | Ę  | W.    | २    |
| छेद   | Ę  | Ę     | ξ    |

अपना २ अंश गुणक और सर्वों का योग ६+३+२=

११ = भाजक कल्पना करने से--

| अधरहे               | अधरछेदों को त्याग देने से- |   |    |  |
|---------------------|----------------------------|---|----|--|
| प्रह लग्न शुक्र शनि |                            |   |    |  |
| श्रंश               | Ę,                         | ₹ | ्२ |  |

| प्रह | लम | शुक | शनि |
|------|----|-----|-----|
| गुणक | Ę  | R   | 2   |
| भाजक | 99 | 99  | 99  |

अब लग्न की दशा ( ६।६।१९।५८।४८ ) को अपने गुणक ( ६ ) से गुणा करके ६( ६।६।१९।५८।४८ )=( ३६।३६।१४४।३४८।२८८ )=

(३९।३।२९।५२।४८) इसमें भाजक (११) का भाग देने से वर्णाद लग्न की अन्तर्दशा = (३।६।२७।१५।४२),

लग्न की दशा को शुक्र के गुणक तीन से गुणा करके = ३ ( हाहाऽ९।५८।४८ )=( १८।१८।५७।१७४।१४४ )

ं १९।७।२९।५४।२४ ), इसमें भाजक (११) का भाग देने से वर्षाद शुक्र की अन्तर्दशा = (१।९।१३।३७।३९ ),

'फिर एम की दशा को शनि के गुणक दो से गुणा करके=२ (६।६।१९।५८)= (१२,१२।३८।११६।९६)=(१३।१।९।५७।३६), इसमें भाजक (११) का भाग देने से एक्घ वर्षादि शनि की अन्तर्दशा=(१।२।९।५।१४)

| प्रह् | दशावर्षादि       | सम्बत् | सूर्यराश्यादि |
|-------|------------------|--------|---------------|
| लम    | ३।६।२७।१५।४२     | 9886   | ०।१७।२९।२०    |
| गुरु  | १।९।१३।३७।३९     | 9886   | 901910199     |
| शनि   | - शराप्राप्राप्र | 2000   | ०।१०।१२।२४    |

इस तरह शुक्र आदि के दशा में भी अन्तर्दशा लानी चाहिए। स्थानादिवलकम से दशा की संज्ञा और फल— सम्यग्वालनः स्वतुङ्गभागे सम्पूर्णा वलविज्ञतस्य रिका । नीचांशगतस्य शत्रुभागे झेयाऽनिष्ठफला दशा प्रस्तौ ॥ ४॥ जन्मकाल में जो प्रह पूर्व कथित स्थानादि चारों वल से युक्त हो और अपने परमोच स्थान में वैठा हो तो उस प्रह की सम्पूर्ण नाम की दशा होती है। यह सम्पूर्ण दशा सब ग्रुभ कामों को देनेवाली होती है।

तथा जो यह स्थानादि बलों से रहित हो, अपने परमनीच स्थान में हो या शब्द राशि या नवांश में हो तो उस यह की दशा रिक्ता नाम की होती है। यह दशा सब तरह से अश्वभ फल देने वाली होती है।

यहाँ प्र भगवान् गार्गि-

सर्वेर्वर्लेख्पेतस्य परमोचगतस्य वै। सम्पूर्णा सा दशा ज्ञेया धनारोग्यविवर्धिनी ॥ सर्वेर्वर्लेविहीनस्य नीचराशिगतस्य च। रिक्तानामदशा ज्ञेया व्याध्यनर्थविवर्धिनी ॥

ग्रहों के वल अनेक तरह से लाये जाते हैं किन्तु इस ग्रन्थ में चार वल (स्थान वल, चेष्टावल, कालवल, दिग्वल) कहे गये हैं। जो ग्रह इन सब वलों से युक्त हो वह वली कहलाता है और जो चारो वलों से हीन हो वह निर्वल कहलाता है इसके मध्य में तारतम्य से वल जानना चाहिए॥

अगवान् गार्गि

स्वोचराशिगतस्याथ किञ्चिद्वलयुतस्य वै। पूर्णा नाम दशा ज्ञेया धनवृद्धिकरी शुभा ॥ यः स्यात्परमनीचस्थस्तथा चारिनवांशके। तस्यानिष्टफलानाम न्याध्यनर्थविवर्धिनी॥

दशान्तर्दशा के संज्ञान्तर-

श्राप्टस्य तुङ्गाद्वरोहिसङ्ज्ञा मध्या भवेत्सा सुहृदुचभागे। श्रापोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा ॥६॥ जो ग्रह अपने परमोच भाग से आगे और नीच से पीछे छै राशियों में कहीं स्थित हो उस ग्रह की दशा अवरोहिणी नाम की होती है। यह अश्रम फल को देनेवाली होती है। अगर ग्रह मित्र के राशि, मित्र के नवांश, अपनी उच राशि या अपने नवांश में हो तो वह अवरोहिणी दशा मध्यम फल देनेवाली होती है।

अगर ग्रह अपने परमनीच से आगे और उच्च से पीछे छै राशियों में कहीं स्थित हो तो उसकी दशा आरोहिणी कहलाती है। वह श्रुभ फल देने वाली होती है, अगर ग्रह नीच राशि के नवांश या शत्रु राशि के नवांश में हो तो वही आरोहिणी दशा अश्रभ फल देने वाली होती है॥ ६॥

यहाँ पर भगवान् गार्गि का वचन— उच्चनीचान्तरस्थस्य दक्षा स्यादवरोहिणी। तस्यामल्पमवाष्नोति फलं क्लेशाच्छुभं नरः॥
मित्रोच्चारमांशकस्थस्य मध्या मध्यफला तु सा।
नीचोच्चमध्यगस्योक्ता श्रेष्टा चारोहिणी दशा॥
सैवाधमाख्या भवति नीचराश्यंशगस्य तु।
अवरोहिणी चेदधमा भवेत्कष्टफला तदा॥
आरोहिणी मध्यफला सम्पूर्णा परिकीर्तिता।

## दशाओं के नामान्तर और फल-

नीचारिभांशे समवस्थितस्य शस्ते गृहे मिश्रफला प्रदिष्टा। सङ्ज्ञानुरूपाणि फलान्यथैषां दशासु वस्यामि यथोपयोगम् ॥ ७॥

जो ग्रह प्रशस्त राशि (उचराशि, मूलत्रिकोण राशि, अपनी राशि और मित्र की राशि ) में स्थित होकर नीच राशि या शत्रु राशि के नवांश में वैठा हो तो उसकी मिश्रफला नाम की दशा होती है, इसका फल भी मिश्रित (अशुभ, शुभ फलों का मिश्रित) फल होता है ॥ ७॥

#### भगवान् गार्गि-

उचनीचान्तरस्थस्य दशा स्यादवरोहिणी। तस्यामलपमवाप्नोति फलं क्लेशाच्छुमं नरः॥ मित्रोचात्मांशकस्थस्य मध्या मध्यफला हि सा। नीचोचमध्यगस्योक्ता श्रेष्टा चारोहिणी दशा॥ सैवाधमाख्या भवति नीचराश्यंशगस्य तु।

#### लग्न की शुभाशुभ दशा—

उभये अममध्यपूजिता द्वेष्काणेश्वरभेषु चोत्कमात् । श्रशुभेष्टसमाः स्थिरे कमाद्वोरायाः परिकल्पिता दशा ॥ ८ ॥

द्विस्वभाव राशि लग्न में हो तो द्रेष्काण के क्रम से अधम, मध्यम और उत्तम लग्न की दशा होती है।

जैसे उस में प्रथम देष्काण का उदय हो तो अधम, द्वितीय देष्काण हो तो मध्यम और तृतीय देष्काण हो तो उत्तम फल देने वाली उस की दशा होती है।

अगर चर राशि लग्न में हो तो इसका उलटा फल देती है।

जैसे प्रथम देश्काण में उत्तम, द्वितीय देश्काण में मध्यम और तृतीय देश्काण में अधम फल देती हैं।

यदि उम्र में स्थिर राशि हो तो प्रथम देष्काण में अशुभ, द्वितीय देष्काण में उत्तम और नृतीय देष्काण में मध्यम फल देने वाली दशा होती है ॥ ८ ॥ स्वामिक प्रहदशा समय—
पक्षं ह्री नव विश्वतिष्ट्रितकृती पञ्चाशदेषां क्रमाचन्द्रारेन्द्रजशुक्रजोविद्नकृद्देवाकरोणां समाः।
स्वे स्वैः पुष्टफला निसर्गजनितैः पत्तिद्शायाः क्रमादन्ते लग्नदशा शुभेति यवना नेच्छन्ति केवित्तथा॥ १॥

जन्म समय से आरम्भ कर एक वर्ष तक चन्द्रमा का, उसके बाद दो वर्ष तक मङ्गल का, उसके बाद नव वर्ष तक ब्रुध का, उसके बाद बीस वर्ष तक शुक्र का, उसके बाद बीस वर्ष तक शुक्र का, उसके बाद बीस वर्ष तक सूर्य का और उसके बाद पञ्चास वर्ष तक शित का नेसर्गिक दशा काल होता है। इन सर्वो का योग करने से १२० वर्ष होते हैं।

ये नैसर्गिक दशा के स्वामी वली होकर उपचय स्थान में वैठे हीं तो दशा फल शुभ देते हैं।

अगर निर्वल होकर अनुपचय में (उपचय भिन्न स्थान में) हों तो अशुभ फल देते हैं।

#### तथा च यवनेश्वर-

स्तन्योपभोगः शिश्वानो वयः स्वं भौमस्य विद्याद्दशनानुजन्म । वौधं तु शिचाप्रदकालमाहुरामैथुनेच्छाकुल्तिप्रवृत्तिः ॥ शौक्रं युवस्वं गृहपूर्वदृष्टमामध्यमाद्देवगुरोर्वदृन्ति । रवेर्वयोद्धारिपरमन्यद्स्मास्सीरेर्जरादुर्भगकालमाहुः ॥

इससे ज्यादा जिसका आयुर्दाय हो उसको शनि के वाद से आरम्भ कर आयु समाप्ति पर्व्यन्त लग्न की दशा होती है। इस दशा को यवनाचार्य प्रमृति शुभ कहते हैं, किन्तु अन्य आचार्य देष्काण वश शुभ-अशुभ दोनों मानते हैं।

किसी का मत है कि जब परमायु प्रमाण एक सौ बीस वर्ष पाँच रोज ही कहा गया है तो ग्रहों की दशा ही इसके लिये पर्याप्त है, अन्तः लग्न की दशा प्राप्त ही नहीं हो सकती।

पर ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्याचार्य आदि के मत से आयु आन-यन करने से दो सौ वर्प से भी ज्यादा आयु आती है।

तथा प्रत्यत्त में देखते भी हैं कि एक सी बीस वर्ष से ज्यादा कितने जीते हैं।

ऐसे लोगों को आखिर में लग्न की दशा समझनी चाहिए।

यहाँ लोगों की शंका निवारण के लिये एक सौ बीस वर्ष से ज्यादा आयु का उदाहरण दिखाते हैं।

जैसे किसी मनुष्य का जन्म मीन लग्न ओर भीन ही के नवांश में हो, और सब ग्रह अपने-अपने उच्च में अथवा वक्री होकर किसी राशि में मीन राशि के नवांश में हों। पर सूर्य न वकी हो सकता और न अपने उच में होकर मीन के नवांश में हो सकता अतः वह अपनी उच्च राशि के अन्तिम नवांश (धनु के नवांश) में हो,

तथा छम्न अपने स्वामी और गुरु, बुध से युत दृष्ट हो, एवं सब यह चक के पूर्वार्ध में ही बैठे हों तो ऐसी स्थिति में सत्याचार्य के सत से सूर्य का आयुर्दाय ९ को त्रिगुणित करने से स्पष्टायु = २७, हुई।

अन्य ग्रहों को बकी होकर उच्च में रहने के कारण बारह वर्ष के त्रिगुणित = १२×३ = ३६, वर्ष स्पष्टायु होगी।

छप्न को मीन के नवांश में होने के कारण १२ वर्ष, किन्तु छप्न को वल युत होने के कारण राशि तुल्य वर्ष और देगा, अतः स्पष्ट छप्नायु = २४।

सव का योग करने से योग फल =

र. चं. मं. चु. गु. घु. घा. ल.
२७ + ३६ + ३६ + ३६ + ३६ + ३६ + २४ =

२६७ आया। अतः अन्त में लग्न की दशा होती है यह कहना ठीक है।

यहाँ पर सत्याचार्य का वचन—

पुकाब्दिकः शशी ज्याब्दिकः कुजो द्वादशाब्दिकः सौग्यः । द्वात्रिंशद्भुगुपुत्रो गुरुस्तु कथितः शतस्यार्द्धम् ॥ सप्तत्यब्दः सूर्यो विशत्यधिकः शनेश्वरोऽब्दशतः। वयसोऽज्तराणि चैषां स्वदशा नैसर्गिकः कालः ॥ स्वं स्वं वयसः सदृशं ग्रहः समासाय देहिनां कालम् । रचणपोपणचेष्टस्वभावदाः स्युर्यथासंख्यम् ॥

श्रुतिकीर्ति का वचन-

अन्ते छप्नदशा शुभेति यवना नैतद्रहूनां मतम्। तस्मिन् हीनवले यतोऽन्त्यसमये सा स्यादतो नेप्यते॥

भर्थ—स्पष्ट है।
दशारम्भ कालिक लग्न और प्रह के वश ग्रुभाग्रुभ फल—
पाकस्वामिनि लग्नगे सुदृदि वा वर्गेऽस्य सौम्येऽपि वा
प्रारब्धा ग्रुभदा दशा त्रिदशयङ्लाभेषु वा पापके॥
मित्रोचोपचयत्रिकोणमदने पाकेश्वरस्य स्थिति-

श्चनद्रः सत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातो उन्यथा ॥ १० ॥ दशा के स्वामी लग्न में बैठा हो, अथवा दशास्वामी के मित्र लग्न में हो, अथवा दशापित या उसके मित्र के वर्ग लग्न में हो, अथवा श्चभग्रह या शुभग्रह के वर्ग लग्न में हो अथवा दशा के स्वामी लग्न तृतीय, पष्ठ, दशम या एकादश स्थान में हो तो इस तरह के समय में आरम्भ हुई दशा श्चभ फल देने वाली होती है गोचर वश. चन्द्र दशापित के मित्र राशि, उच राशि या दशाधीश से उपचय स्थान (३,६,१०,११) में जब आता है तब शुभ फल देता है। अन्यथा अशुभ फल देता है, अर्थात् दशापित के शत्रु राशि, नीच राशि उपचय से भिन्न स्थान में चन्द्रमा हो तो अशुभ फल देता है॥

काल ज्ञान सौर, सावन, चन्द्र, नाचत्र ये चार तरह से होते हैं, सूर्य के एक-एक अंश भोग करने से सौर वनता है, एक-एक तिथि के भोग से चन्द्र बनता है, सूर्योदय से सूर्योदय पर्य्यन्त एक-एक सावन बनता है। चन्द्रमा के एक नचत्र भोग करने से नाचत्र बनता है।

किसी का वचन-

राश्यंशभोगोऽहोरात्रः सौरश्चान्द्रमसस्तिथिः। चन्द्रनचत्रभोगस्तु नाचत्रः परिकीर्तितः॥ स सावनो प्रहाणामुदयादुदयाविध। नाचत्रमाने मासः स्यात्सप्तविंशतिवासराः। शेषमानेषु निर्दिष्टो मासस्त्रिंशदिनात्मकः।

इस तरह चार काल विभाग होते हैं, इनमें दशा वर्षादि सावन मान से ही ग्रहण करना चाहिए।

यथा भगवान् गागि का वचन—
आयुर्वायविभागश्च प्रायश्चित्तिक्रयास्तथा।
सावनेनेव कर्तन्याः सत्राणामप्युपासनम् ॥ १०॥
दशा के आरम्भ काल में चन्द्रवश ग्रुभाग्रुभ—
प्रारच्या हिमगी दशास्वगृहगे मानार्थसौख्यावहा
कोजे दूषयति स्त्रियं बुधगृहे विद्यासुद्वद्वित्तदाः।
दुर्गारण्यपथालये कृषिकरी सिहे सितर्त्ते अत्रदा
कुस्त्रीदा सुगकुम्भयोगुंक् हे मानार्थसौख्यावहा॥ ११॥

जिस समय में दशा का प्रारम्भ हो उस समय में कर्क राशि में चन्द्रमा वैटा हो तो उस दशा में सम्मान, धन और सुख होता है।

मङ्गल के घर ( मेप या वृश्चिक ) में हो तो स्त्री को दूपित करता है, अर्थात् उसकी स्त्री को किसी चाल का कष्ट हो या अपवाद हो।

बुध के घर (मिथुन या कन्या) में चन्द्रमा बैठा हो तो उस समय में द्र्ग, जङ्गल, मार्ग और घर में खेती करने से बहुत लाभ होता है।

शुक्र के घर (बृष या तुला) में चन्द्रमा वैठा हो तो दुष्ट स्त्री का साथ होता है।

गुरु राशि (धनु या मीन) में चन्द्रमा बैठा हो तो मान, धन और सुख मिलता है ॥ ११ ॥

> सूर्य के शुभाशुभ द्वाफल्ट— सौर्यो म्वनखद्ग्तचर्मकनककौर्याध्वभूपाहवै-स्तैदण्यं धैर्यमजस्रमुद्यमरितः ख्यातिः प्रतापोन्नतिः । भार्यापुत्रधनारिशस्त्रहुतभुग्भूपोद्भवा व्यापद-स्त्यागी पापरितः स्वभृत्यकसहो हत्कोडपीडामया ॥ १२ ॥

शुभ स्थान में स्थित सूर्य की दशा में नख (सुगन्धि द्रव्य या व्याघनख आदि), दन्त (हाथी के दाँत आदि ), चर्म (।सृग, व्याघ आदि का चर्म), सुवर्ण, क्रूरकर्म, मार्ग, राजा और युद्ध से धन का लाभ होता है।

एवं अन्तःकरण में कठोरता, धैर्य, सर्वदा उद्योग में स्नेह, कीर्ति और प्रताप

की वृद्धि होती है।

अशुभ स्थान में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, धन, शत्रु, शस्त्र, अग्नि और राजा से नाना प्रकार की विपत्ति होती है।

तथा अधिक खर्च, पाप कर्म से स्नेह, अपने भृत्यों के साथ झगड़ा और हृदय

और पेट में पीडा से रोग होता है।

अगर सूर्य शुभ, पाप दोनों से सम्बन्ध रखता हो तो मिश्रित फल समझना ग्राहिये।

चन्द्रमा के शुभाश्चम दशा फल—
इन्दोः प्राप्य दशां फलानि लभते मन्त्रद्विजात्युद्भवानीजुत्तीरविकारवस्त्रज्जसुमकोडातिलान्नश्चमैः ।
निद्रालस्यमृदुद्विजामररितः स्त्रीजन्म मेधाविता
कीर्त्यर्थोपवयत्त्रयौ च वलिभिवैरं स्वपत्रेण च॥ १३॥

चन्द्रमा की दशा काल में मन्त्र के द्वारा (आगम, निगमोक्त मन्त्र के द्वारा) तथा ब्राह्मणों के द्वारा लाभ, गुड़, चीनी, दूध, दही, घृत, वस्त्र, पुष्प, जुआ आदि खेल, तिल, अन्न और श्रम से श्रभ फल मिलता है।

अशुभ स्थान स्थित चन्द्रमा के दशा काल में निद्रा आलस्य, दया, देव बाह्यण में भक्ति, कन्या का जन्म, बुद्धि की वृद्धि, यश-धन की वृद्धि तथा चय, बली शरु और अपने जनों से बेर होता है ॥ १३ ॥

> मङ्गल की दशा में शुभाश्चभ फल— भौमस्यारिविमर्दभूपसहजित्याविकाजैर्धनं प्रदेषः सुतद्।रमित्रसहजैविद्वद्गुरुद्वेष्ट्रता ।

तृष्णास्ग्ज्यरिषसभङ्गजनिता रोगाः परस्त्रीकृताः

प्रीतिः पापरतैरधर्मनिरतिः पारुष्यतैरण्यानि च॥ १४॥ शुभ स्थान में स्थित मङ्गळ की दशा में शत्रुओं की पराजय, राजा, सहोदर,

रूमि, भेड़, वकरे आदि से धन मिलता है।

अशुभ स्थान में स्थित मङ्गळ की दशा में पुत्र, मित्र, खी, सहोदर इन सर्वों से द्वेष, पण्डित तथा गुरुजनों में अभक्ति, तृष्णा, रुधिर के कोप से ज्वर, पित्ताधिक्य, अर्ज्जों के भङ्ग आदि से रोग, परखी से प्रेम, पापियों में भक्ति, अधर्म के मार्ग में प्रवृत्ति, कठोर वाणी और कठोर स्वभाव होता है।

बुध की दशा में शुआशुभ फल— बौध्यां दौत्यसुदृद्गुरुद्विज्ञधनं विद्वत्प्रशंसा यशो युक्तिद्रव्यसुवर्णवेसरमहीसौभाग्यसौख्यातयः । हास्योपासनकौशलं मतिचयो धर्मिकियासिद्धयः

पारुष्यं श्रमवन्धमानसञ्चाः पीडा च धातुत्रयात्॥ १४॥ श्रम स्थान में स्थित बुध की दशा में दूत कर्म, मित्र, गुरुजन, बाह्मग इन सबों से धन का लाभ, पण्डितों के द्वारा प्रशंसा, सुयग, कांसा, ।पित्तल आदि धातु, सोना, घोड़ा, जमीन, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है।

हास्य तथा उपासना (सेवा) में कुशलता, हुद्दि की वृद्धि और धर्म कार्य में

सिद्धि होती है।

अशुभ स्थान में स्थित मङ्गल की दशा में कठोर वचन, परिश्रम, वन्धन, मन में दुःख और कफ, पित्त, वात इन तीनों से पीड़ा होती है ॥ १५ ॥ गुरु की दशा में शुभाशुभ फल—

जैन्यां मानगुणोदयो मतिचयः कान्तिः प्रतापोन्नति-माद्वात्म्योद्यममन्त्रनीतिनृपतिस्वाध्यायमन्त्रेर्द्धनम् । हेमाश्वात्मजकुञ्जराम्वरचयः प्रीतिश्च सद्भूमिपैः सदम्योद्वाद्वहनश्रमः श्रवणरुग्वरं विधम्माश्चितैः॥ १६॥

शुभ स्थान में स्थित गुरु की दशा में सम्मान, गुणों की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, सुन्दर कान्ति, पराक्रम से उन्नति, माहात्म्य (परोपकारित्व), उद्योग, मन्त्र (विचार), नीति, राजा और स्वाध्याय (पाठ आदि) इन सर्वों के द्वारा धन का लाभ होता है।

सोना, वस्त्र, घोड़ा, हाथी और पुत्र इन सर्वों की वृद्धि तथा राजा से प्रीति

होती है। अशुभ स्थान स्थित गुरु की दशा में सूचम वस्तु के विचार करने से परिश्रम, कर्णरोग और पापियों से प्रीति होती है॥ १६॥ शुक्र की दशा में शुभाशुभ फल— शोक्रयां गीतरतिप्रमोदसुरिमर्द्रव्यान्नपानाम्बर-स्त्रीरत्ययुतिमन्मथोपकरणज्ञानेष्टमित्रागमाः । कौशत्यं क्रयविक्रये स्विनिधिप्राप्तिर्धनस्यागमो वृन्दोवींशनिषादधर्मरिहतैर्वेरं शुन्नः स्नेहतः॥१७॥

शुम स्थान में स्थित शुक्र की दशा में गान में स्नेह, आनन्द, सुगन्धित दृज्य में अमिलापा, सुन्दर भोजन, पीने की वस्तु, वस्त्र, स्त्री, रत्न, कान्ति, विलास के सामान, ज्ञान और मित्र जनों से समागम होता है।

तथा क्रय विक्रय में चतुरता, खेती से लाभ और गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। अशुभ स्थान में स्थित शुक्र की दशा में जनों के समूह, राजा, निपाद (शिश्व आदि) पापियों के साथ शत्रुता, पापियों से प्रेम करने से दुःख होता है॥ १७॥

> शनि की दशा में शुभाशुभ फल— सौरीं प्राप्य खरोष्ट्रपत्तिमहिषीतृद्धाङ्गनावासयः श्रेणीयामपुः धिकारजनिता पूजा कुधान्यागमः । श्रेण्येष्यानिलकोपमोहमिलनव्यापत्तितन्द्राश्रमान् भृत्यापत्यकलत्रभर्त्सनमिष प्राप्नोति च व्यङ्गताम् ॥ १८॥

शुभ स्थान में स्थित शनि की दशा में गदहा, ऊँट, पत्ती, भैंस, बृद्धा स्त्री का सङ्ग, जनों के समृह, गाँव, नगर (शहर) के अधिकार से सम्मान और निन्दित अब की प्राप्ति होती है।

अशुभ स्थान में स्थित शनि की दशा में कफ, ईर्ष्या, वातव्याधि, मूर्छा, मालिन्य से विपत्ति, तन्द्रा, श्रम, नौकर, सन्तान, खीं इन सर्वों से अनादर और अङ्गभङ्ग होता है॥ १८॥

शुभाशुभ फल के समय विभाग—

दशासु शस्तासु शुभानि कुर्वन्त्यनिष्टसञ्ज्ञास्वशुभानि चैचम्। मिश्रासु मिश्राणि दशाफलानि होरा फर्ल लग्नपतेः समानम् ॥१६॥

पूर्वोक्त यहों के दशा फल जो कहे गये हैं, उनमें यह अपनी शुभ दशा में शुभ फल और अशुभ दशा में अशुभ फल देता है तथा शुभ, अशुभ दोनों से मिश्रित दशा में मिश्रित फल देता है।

हसी तरह लग्नेश की स्थिति वश लग्न दशा का ग्रुभाशुभ फल समझना चाहिए। अर्थात् लग्नेश ग्रुभ स्थान में हो तो ग्रुभ फल, अग्रुभ स्थान में हो तो अग्रुभ फल और मिश्रित स्थान में हो तो मिश्रित फल लग्न दशा का समझना चाहिए॥ १९॥ यहाँ पर सत्याचार्य-

जनमन्युपचयभवनेषु संश्यिताः सन्यगाः सुमूर्तिधराः। श्रेष्ठं फलं विदध्युर्प्रहाः क्रमात्स्वां दशां प्राप्य।। रूजाल्पमूर्तयो द्यपचयर्जसंस्थाश्च। अन्यैर्निहिता स्वदशाभिहतं नेष्टं ग्रहाः प्रयच्छन्ति छोकेषु॥ तथा सारावली में

प्रवेशे वलवान् खेटः शुभैर्वा सन्निरीचितः। सौग्याधिमित्रवर्गस्थो भवेत्तदा ॥ मृत्युकृत अन्तर्दशाधिनाथस्य विवलस्य दशा यदा। विवला स्यात्तदा भंगो न बाध्या तस्य च ध्रुवम्॥ युद्धे च विजयी तस्मिन् ग्रहयोगे शुभे यदि। दशायां न भवेत्कष्टं स्वोचादिषु च सस्थिते॥ २०॥ सामान्य रूप से दशाओं का फल-

सञ्ज्ञाच्याये यस्य यद्द्रव्यमुक्तं कर्माजीवे यश्च यस्योपविष्टः। भावस्थानालोकयोगोद्भवं च तत्तत्सर्वं तस्य योज्यं दशायाम् ॥२०॥ संज्ञाध्याय में जिस ग्रह का जो द्रन्य (वर्णास्ताम्रसितातिरक्त इत्यादि से) कहा गया है तथा वच्यमाण कर्माजीवाध्याय में जिस प्रह की जो वृत्ति कही जायगी। एवं भाव, स्थान सम्बन्धी दृष्टि, योग से उत्पन्न जो फल कहे जायंगे वे सब उस ग्रह की दशा में जानना चाहिए।

अर्थात् ग्रहों की शुभ दशा में फर्लों की प्राप्ति और अशुभ दशा में उन फर्लों की हानि समझनी चाहिए॥ २०॥

अज्ञात जन्म समयवाटों की यह दशा जानने का प्रकार-छायां महाभूतकृतां च सर्चेऽभिन्यक्षयन्ति स्वद्शामवाष्य। क्रम्बिश्चाय्वम्बरजान्गुणांश्च नासास्यदक्तवक्षुवणानुमेयान् ॥२१॥

जिस मनुष्य की जन्म दशा ज्ञात नहीं है उसकी कान्ति देखकर दशा जानने के प्रकार को कहते हैं। सब ग्रह अपनी-अपनी दशा में अपने-अपने महाभूत ( संज्ञाध्याय में कथित तत्त्व ) सम्बन्धी छाया ( कान्ति ) की प्राणियों के शरीर में ब्रकट करता है।

तथा नाक, मुख, दृष्टि, स्वचा और कान से प्रहण छायक क्रम से पृथ्वी, जल, अप्ति, वायु और आकाश के गुण को भी अपनी-अपनी दुशा में प्रकट करता है।

जैसे पृथ्वी तस्व का गुण गन्ध है, वह नाक से प्रकट होता है। जलतत्त्व का गुण रस है, वह जिह्ना से प्रकट होता है। अग्नि तस्व का गुण रूप है, वह दृष्टि से प्रकट करता है।

वायुतत्त्व का गुण स्पर्श है, वह त्वचा से अनुमेय है। आकाशतत्त्व का गुण शब्द है, वह कान से अनुमेय है।

अतः रिव और मंगल अपनी दशा में अग्नि की कान्ति, बुध भूमि की कान्ति, बृहस्पित आकाश की कान्ति, शुक्र और चन्द्रमा जल की कान्ति, शनैश्चर वायु की कान्ति को प्राणियों के शरीर में प्रकट करता है।

जैसे अग्नि को कान्ति रूप को, भूमि की कान्ति गन्ध को, आकाश की कान्ति शब्द को, जळ की कान्ति रस को, वायु की कान्ति स्पर्श को प्रकाशित करती है।

भाव यह है कि शुभ स्थान में स्थित रिव और मंगल की दशा, अन्तर्दशा में स्वयं कान्तिमान् और सुन्दर-सुन्दर रूपों का दर्शन भी होता है।

अशुभ स्थानस्थित रिव ओर मंगल की दशा में स्वयं कान्तिहीन और कुत्सित रूप का दर्शन होता है।

शुभ स्थान में स्थित बुध की दशा में शारीर में सुगन्धि और सुगन्धि द्रव्य का लाभ होता है।

अग्रुभ स्थान में स्थित बुध की दशा में शरीर में दुर्गन्धि और कुत्सित गन्ध युक्त द्रन्य की प्राप्ति होती है।

श्चम स्थानस्थित गुरु की दशा में स्वयं मधुर बोलने वाला और गान आदि श्रवण सुख होता है।

अग्रुभ स्थान स्थित गुरु की दशा में स्वयं कडु बोलने वाला और कडु आपण सुनने वाला होता है।

ग्रुम् स्थानिस्थत चन्द्र और शुक्र की दशा में अनेक प्रकार के रस युक्त भोजन मिळते हैं।

अग्रुभ स्थान स्थित चंद्र और शुक्र की दशा में खराब भोजन से दुःख मिछता है। शुभ स्थानस्थित शनि की महादशा में इष्ट जनों के (खी, पुत्र, मित्र आदि जनों के) स्पर्श से सुख मिछता है।

अग्रुभ स्थानस्थित शनि की दशा में कुस्सित जनों के स्पर्श से दुःख मिळता है। जिसकी जन्मपत्री हो उसको यह दशा काल में इन फलों को कहना चाहिए। जिसकी पत्री न हो उसकी स्थिति जैसी हो उस तरह की स्थितिवाली प्रह की दशा जाननी चाहिए।

#### विशेषलज्ञण—

छायाश्चभाश्चभफलानि निवेदयन्ती लच्या मनुष्यपश्चपिषु लच्चणज्ञैः। तेजो गुणान्बहिरपि प्रविकाशयन्ती दीपप्रभास्फटिकरश्नघटस्थितेव॥ स्निग्धद्विजश्वक्नखरोमकेशा छाया समुखा च महोसमुखा। तुष्ट्यर्थकृतमारुषुद्यान् करोति धर्मस्य चाहन्यहनि प्रद्वुद्धिम्॥ हिनम्धा सिता च हरिता नयनाभिरामा सौभाग्यमाद्वसुखाभ्युद्यान् करोति ।
सर्वार्थसिद्धिजननी जननीव चाण्या छायाफळं तनुमृतां शुभमाद्दाति ॥
चण्डाष्ट्रण्या पद्महेमाग्निवर्णा युक्तं तेजोविक्रमः सप्रतापः ।
आग्नेयीति प्राणिनां स्याजयाय चिप्रं सिद्धं वाञ्छितार्थस्य धत्ते ॥
मिळनपरुपकृष्णा पापगन्धानिक्रोत्था जनयति वधवन्धं व्याध्यनर्थार्थनाञ्चम् ।
स्फटिकसदृश्रस्य भाग्ययुक्ताऽस्युदारा निधिरिव गगनोत्था श्रेयसां स्वच्छवर्णा ॥२१॥
दशा जानने का विशेष प्रकार—

श्चभफलददशायां ताहगेवान्तरात्मा बहु जनयति पुंसां सौख्यमर्थागमं च। कथितफलविपाकैस्तर्कयेद्वर्तमानां परिणमति फलाक्षिः स्वष्नचिन्तास्ववीर्थैः॥ २२॥

शुभ फल देने वाले घहों की दशा में उसके समान अन्तरात्मा (जीवात्मा) होकर मनुष्यों को सब तरह के सुख और धन का लाभ कराते हैं। विना जन्मपत्री देखे दशा का ज्ञान—

जिस यह के जो फल कहे गये हैं, उन फलों को भोगते हुए को देखकर वर्तमान दशा का अनुमान करना चाहिए। अर्थात् उस समय में तत्फलप्रद प्रह की दशा उसको कहनी चाहिए।

तथा जो ग्रह निर्वल रहता है वह अपनी दशा अन्तर्दशा में शुभाशुभ फल को स्वप्न या चिन्ता में प्राप्त कराता है ॥ २२ ॥

एक या भिन्न ग्रह के फल विरोध में फल का नियम—

एकग्रहस्य सहरो फलयोविंरोधे '

नाद्यां बदेद्यद्धिकं परिपच्यते तस ।

नान्यो ग्रहः सहद्यमन्यफलं हिनस्ति

स्वां स्वां दशामुपगताः सुफलप्रदाः स्युः ॥२३॥ इति वराहमिहिरकृते वृहज्जातके दशान्तर्दशाध्यायोऽष्टमः ॥ द ॥

अगर किसी एक ही ग्रह के दिये हुए शुभ, अशुभ दोनों फल समान हों तो उनका नाश होता है, अर्थात् उसका न तो शुभ ही फल और न तो अशुभ ही फल होता है।

बैसे कोई यह इस तरह की शुभ स्थिति में है जिससे कि राज्य देने वाला होता है। लेकिन वही दूसरी तरह से राज्य हरण करने वाला हो तो ,ऐसी स्थिति में न तो राज्य मिलेगा और न राज्य हरण होगा ऐसा फल जानना चाहिए। यदि शुभ, अशुभ दोनों फल में न्यूनाधिक हो तो जो अधिक हो वहीं फल होता है।

अर्थात् किसी एक ग्रह की अनेक तरह से शुभफल-दातृत्व शक्ति हो और किसी एक तरह से अशुभफल-दातृत्व शक्ति आवे तो शुभ फल ही देता है।

जैसे कीई एक प्रह दो, तीन, "" आदि तरह से राज्यप्रद हो और वही एक

तरह से राज्यहर्ता हो तो वह ग्रह राज्यप्रद ही होगा।

परख कोई ग्रह अपने तुल्य फल देने वाले अन्य ग्रह के फल को नाश नहीं

करता है। किन्तु अपनी-अपनी दशा काल में अपना-अपना फल देता है।

जैसे कोई एक ब्रह राज्य देने वाला है और दूसरा, राज्य हरण करने वाला है तो ब्रह अपनी अपनी दशा में अपना अपना फल देगा, अर्थात् राज्य देने वाला ब्रह अपनी दशा में राज्य देगा और दूसरा अपनी दशा काल में राज्य हरण करेगा ऐसा जानना चाहिए॥ २३॥

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां दशान्तर्दशाध्यायोऽष्टमः।



# अथाष्ट्रकवर्गाध्यायो नवमः

सूर्य के अष्टकवर्गाञ्च-

स्वाद्यकः प्रथमायवन्धुनिधनद्वयाञ्चातपो धन्नो वकात्स्वादिव तद्वदेव रविज्ञाच्छुकात्स्मरान्त्यारिषु। जीवाद्धमं सुतायश्वषुषु दशञ्यायारिगः शीतगो- रेष्वेवान्त्यतपः सुतेषु च बुधाङ्गग्नात्सवन्ध्वन्त्यगः ॥ १॥ सूर्यं आदि सात प्रह छत्र ये आठ स्थान अष्टक वर्गं में छिए जाते हैं।

प्रह गोचरवश प्रत्येक राशि से जो ग्रुभ अञ्चभ फल देते हैं, उसका विचार अष्टक वर्ग से किया जाता है। जन्म समय में जो प्रह जिस स्थान में रहता है वहीं अपना स्थान है।

शुभ स्थान में विन्दु और अशुभ स्थान में रेखा रखनी चाहिए।

सूर्य का अपने स्थान, सङ्गल युत स्थान और शनैश्चर स्थान से १,११,४,८,२,१०, ९,७ इन स्थानों में गोचर का फल शुभ होता है। शुक्र से ७,१२,६, बृहस्पति से ९,५,११,६, चन्द्रमा से १०,३,११,६, बुध से १०,३,११,६,१२,९,५, और छम्न से १०,३,११,६,४,१२, इन स्थानों में गोचर का फल शुभ देते हैं।

उक्त स्थानों से अनुक्त स्थान में गोचर का फल अशुभ देते हैं॥

# 'विमला' टीकया सहितम्।

# रवि के शुभ श्रप्रवर्गाङ्क चक-

| प्रह | रवि | चन्द्र | मङ्गल | <b>बुध</b> | गुरु | शुक | शनि | लम |
|------|-----|--------|-------|------------|------|-----|-----|----|
|      | 9   | 3      | 9     | 3          | X    | Ę   | 9   | `₹ |
|      | 2   | Ę      | 2     | X          | Ę    | ٥   | 2   | 8  |
|      | 8   | 70     | 8     | Ę          | 9    | 92  | 8   | Ę  |
| शुभ  | 9   | 99     | v     | 9          | 9    | 0   | v   | 90 |
| श्रह | 6   | 0      | 6     | 90         | 0    | 0   | 5   | 99 |
|      | 9   | 0      | 9     | 99         | 0    | 0   | 9   | 92 |
|      | 90  | 0      | 90    | 92         | o    | 0   | 90  | 0  |
|      | 99  | 0      | 99    | 0          | 0    | •   | 19  | 0  |

# रवि के श्रशुभ श्रष्टवर्गाङ्क चक्र-

| प्रह   | रवि | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक | शनि | लम |
|--------|-----|--------|-------|-----|------|-----|-----|----|
|        | 3   | ٩.     | W.    | ٩   | ٩    | 9   | 3   | 9  |
| T      | X   | २      | ¥     | 2   | ٦ '  | २   | X   | ર  |
|        | Ę   | 8      | Ę     | 8   | ą    | ₹   | Ę   | ¥  |
| त्रशुभ | 92  | X      | 92    | હ   | 8    | 8   | 92  | v  |
| श्रह   | 0   | ७      | 0     | 6   | v    | X   | 0   | 6  |
|        | 0   | 6      | 0     | 0   | 6    | 6   | 0   | 9  |
|        | . 0 | 8      | 0     | 0   | 90   | 9   | •   | 0  |
|        | 0   | 93     | 0     | •   | 92   | 90  | 0   | 0  |
|        | 0   | 0      | 0     | 0   | 0    | 99  | •   | 10 |

#### चन्द्र के अष्टक वर्गाङ्ग-

लग्नात्षट्त्रिद्शायगः सधनधीधममेषु चाराच्छशी स्वात्सास्तादिषु साप्टसससु रवेः षट्ऱ्यायधीस्थो यमात्। धीज्यायाप्टमकण्टकेषु शशिजाज्ञीवाद् व्ययायाप्टगः केन्द्रस्थश्च सितान् धर्मसुखधीज्यायास्पदानङ्गगः॥२॥

छप्न से ६,३,१०,११ मङ्गळ्से ६,३,१०,११,२,५,९ स्वस्थान से ६,३,१०,११,७,१ सूर्य से ६,३,१०,११,८,७ शनि से ६,३,११,५ ब्रध से ५,३,११,८,१,४,७,१० बृहस्पति से १२,११,८,१,७,७,१० और शुक्र से ९,४,५,३,११,१०, ७,

इन स्थानों में चन्द्रमा गोचर का फल शुभ देते हैं, उक्त स्थान से अनुक्त स्थान में होने से अशुभ फल देते हैं ॥ २ ॥

## चन्द्र के शुभ अष्टकचर्गाङ्क चक्र—

| प्रह   | चन्द्र | मङ्गल | वुध | गुरु | शुक | शनि | ਲਸ | रवि |
|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|----|-----|
|        | 9      | 2     | ٩   | 4    | 3   | 3   | 3  | ą   |
|        | 3      | ą     | ₹   | 8    | 8   | ¥   | Ę  | Ę   |
|        | Ę      | ×     | . 8 | v    | X   | ξ   | 90 | b   |
| शुभ    | v      | Ę     | ¥.  | 6    | 0   | 99  | 99 | 6   |
| श्रङ्क | 90     | 9     | ی   | 90   | 9   | •   | 0  | 90  |
| į.     | 99     | 90    | ٥   | 99   | 90  | •   | 0  | 99  |
|        | 0      | 99    | 90  | 92   | 99  | . • | 0  | •   |
|        | 0      | 0     | 99  | •    | .   | . 0 | •  | •   |

# चन्द्र के श्रशुभ श्रष्टकवर्गाङ्क चक्र—

| प्रह   | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक | शनि | लम | रवि |
|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|----|-----|
|        | २      | 9     | 2   | 2    | 9   | ٩   | 9  | 9   |
|        | 8      | 8     | 8   | 3    | 2   | २   | २  | 2   |
|        | ×      | v     | 9   | ×    | Ę   | 8   | 8  | 8   |
| ऋशुभ   | c      | 6     | 92  | Ę    | 6   | b   | ¥  | ¥   |
| স্বন্ধ | 9      | 92    | •   | 3    | do  | 6   | b  | 3   |
|        | 93     | 0     | 0   | o'   | •   | 9   | 6  | 92  |
|        | •      | •     | •   | •    | •   | 90  | 5  | 0   |
|        | •      | •     | 0   | •    | •   | 92  | 93 | 0   |

मङ्गल के अष्टक वर्गाङ्क-

चक्रस्तूपचयेष्विनात्सतनयेष्वाद्याधिकेष्द्या-चन्द्राद्दिग्विफलेषु केन्द्रनिधनप्राष्ट्यर्थगः स्वाच्छुभः। घर्मायाष्ट्रमकेन्द्रगोऽकंतनयाञ्ज्ञात्षट्त्रिधीलाभगः शुकात्षड्च्ययलाभमृत्युषु गुरोः कर्मान्त्यलाभारिषु ॥ ३॥

सूर्य से ३,६,१०,११,५ छम्न से ३,६,१०,११,१ चन्द्रमा से ३,६,११ अपने स्थान से १,४,७,१०,८,११,२ शनि से ९,११,८,१,४,७,१० बुध से ६,३,५,११ शुक्र से ६,१२, ११,८ और बृहस्पति से १०,१२,११,६

इन स्थानों में मङ्गल गोचर का फल शुंभ देते हैं। उक्त स्थान से अनुक्त स्थान में अशुभ फल देते हैं॥ ३॥

# मङ्गल के शुध अएकवर्गाङ्क चक्र-

| प्रह   | मङ्गल | बुध | . गुरु | शुक | शनि | लम | रवि | चन्द्र |
|--------|-------|-----|--------|-----|-----|----|-----|--------|
|        | 9     | ₹   | ξ      | Ę   | ۱۹  | 9  | 3   | 3      |
|        | 3     | X   | 90     | 6   | 8   | 3  | ¥   | Ę      |
|        | 8     | Ę   | 99     | 99  | ٥   | Ę  | 8(  | 99     |
| शुभ    | v     | 99  | 92     | 93  | 6   | 90 | 90  | •      |
| श्रङ्क | 6     | 0   | •      | •   | 9   | 99 | 93  | 0      |
|        | 90    | 0   | 0      | -0  | 90  | 0  |     | 0      |
|        | 99    | . 0 | 0      | •   | 99  | 0  | 0   | 0      |
|        | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0      |

# मङ्गल के श्रशुभ श्रष्टवर्गोङ्क चक्र—

| 147, 11 1131 1151 1141 11 |       |     |     |     |     |    |       |        |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------|--|--|--|--|
| प्रह                      | मङ्गल | वुध | गुह | शुक | शनि | लम | सूर्य | चन्द्र |  |  |  |  |
|                           | 3     | 9   | 9.  | 9   | 2   | ર  | 9.    | 9      |  |  |  |  |
|                           | X     | 2   | 2   | ર   | ₹   | 8  | 2     | 3      |  |  |  |  |
|                           | Ę     | 8   | ₹   | ₹   | ×   | ×  | 8     | 8      |  |  |  |  |
| श्रशुभ                    | 9     | U   | 8   | . 8 | Ę   | v  | y     | x      |  |  |  |  |
| श्रङ्क                    | 92    | 6   | ¥   | X   | 92  | 6  | ٤     | v      |  |  |  |  |
|                           | 0     | 9   | 9   | v   | 0   | 9  | 9     | 6      |  |  |  |  |
|                           | 0     | 90  | 6   | 9   | 0   | 92 | 92    | •      |  |  |  |  |
|                           | 0     | 92  | ۹.  | 90  | 0   | .0 | 0     | 90     |  |  |  |  |
|                           | 0     |     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0     | 92     |  |  |  |  |

### बुध के अष्टक वर्गाञ्च-

द्वयाद्यायाप्टतपःसुखेषु भृगुजात्सःयात्मजेप्विन्दुजः साज्ञास्तेषु यमारयोद्ययिदपुप्राष्त्यप्रगो चाक्रपतेः। धर्मायारिसुतव्ययेषु सवितुः स्वात्साद्यकर्मत्रिगः षट्स्वायाप्रसुखास्पदेषु हिमगोः साद्येषु लग्नान्छुभः॥ ४॥

शुक्र से २,१,११,८,९,४,३,५ शनि से २,१,११,८,९,४,१० मङ्गल से २,१,११,८,९,४,१०,७ बृहस्पति से १२,६,११,८ सूर्य से ९,११,६,५,१२ अपने स्थान से ९,११,६,५,१०,७ और लग्न से ६,२,११,८,४,१०,१

इन स्थानों में बुध गोचर का फल शुभ देते हैं। उक्त स्थान से अनुक्त स्थान में अशुभ फल देते हैं॥ ४॥

वुध के शुभ श्रष्टवर्गाङ्क चक्र—

| प्रह  | बुध | गुरु | शुक | शनि | लम | रिव | चन्द्र | मङ्गल |
|-------|-----|------|-----|-----|----|-----|--------|-------|
|       | ٩   | Ę    | 9   | ٩   | 9  | x   | 2      | 9     |
|       | ą   | 6    | २   | ર   | ર  | Ę   | *      | 2     |
|       | ¥   | 99   | ₹   | 8   | 8  | 9   | Ę      | 8     |
| शुभ   | Ę   | 92   | 8   | v   | Ę  | 99  | 5      | v     |
| स्थान | 9   | 0    | ×   | 6   | 6  | 93  | 90     | 6     |
|       | 90  | 0    | 6   | ų   | 90 | 0   | 99     | 3     |
|       | 99  | 0    | 9   | 90  | 99 | 0   | 0      | 90    |
|       | 93  | 0    | 99  | 99  | 0  | 0   | 0      | 99    |

## वुध के अश्वभ अष्टवर्गाङ्क चक्र-

|        |     |      |     |     |    | 1   |        |       |
|--------|-----|------|-----|-----|----|-----|--------|-------|
| प्रह   | बुध | गुरु | शुक | शनि | लम | रवि | चन्द्र | मङ्गल |
|        | 3   | 9    | 8   | ₹   | 3  | 9   | 9      | 3     |
|        | 8   | २    | v   | ¥   | X  | 2   | ₹      | ¥     |
| श्रशुभ | y   | ₹    | 90  | ξ   | 9  | 3   | ¥      | Ę     |
| स्यान  | 6   | 8    | 92  | 92  | 9  | 8   | હ      | 92    |
|        | 0   | ×    | 0   | 0,  | 92 | v   | 9      | 0     |
|        | 0   | ७    | 0   | 0   | 0  | 6   | 93     | 0     |
|        | 0   | 9    | 0   | 0   | 0  | 90  | 0      | 0     |
|        | 0   | 90   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0      | 0     |

बृहस्पति के अष्टकवर्गाङ्गदिषरवाद्याष्ट्रमदायवन्धुषु कुजात् स्वात्सित्रिगेष्वङ्गिराः
स्यात्सित्रिनवेषु धीस्वनवदिग्लाभारिगो भागवात्।
जायायार्थनवात्मजेषु हिमगोर्मन्दात्त्रिषड्धीव्यये

दिग्धीषट्स्वसुखायपूर्वनवगों ज्ञात्सस्मरश्चीद्यात् ॥ ४॥
मङ्गल से १०,२,१,८,७,११,४ अपने स्थान से १०,२,१,८,७,११,४,३,४ सूर्य से
१०,२,१,८,७,११,४,३,९ शुक्र से ५,२,९,१० ११,६ चन्द्रमा से ७,१५,२,९,५ शनैश्चर से
३,६,५,१२ बुध से १०,५,६,२,४,११,१९,० और लग्न से १०,५,६,२,४,११,१९,७

इन स्थानों में बृहस्पति गोचर का फल शुभ देते हैं, उक्त स्थान से अनुक्त-स्थान में अशुभ फल देते हैं ॥ ५ ॥

गुरु के शुभ अष्टकवर्गाङ्क चक्र-

| गुर् क छन अटकवनाङ्ग प्रमा |      |     |     |    |     |        |       |     |  |  |  |
|---------------------------|------|-----|-----|----|-----|--------|-------|-----|--|--|--|
| प्रह                      | गुरु | शुक | शनि | लम | रवि | चन्द्र | मङ्गल | वुध |  |  |  |
|                           | 9    | २   | ₹   | 9  | 9   | 3      | 9     | 9   |  |  |  |
|                           | २    | X   | Y,  | 3  | २   | ¥      | 2     | २   |  |  |  |
| शुभ                       | 3    | Ę   | Ę   | 8  | 3   | G      | 8     | 8   |  |  |  |
| स्थान                     | 8    | 9   | 92  | ¥  | 8   | 9      | G     | ¥   |  |  |  |
|                           | v    | 90  | 0   | Ę  | v   | 99     | 6     | 8   |  |  |  |
|                           | 6    | 99  | 0   | ७। | 6   | 0      | 90    | 9   |  |  |  |
|                           | 90   | 0   | 0   | 9  | 9   | 0      | 97    | 90  |  |  |  |
| ĺ                         | 99   | 0   | 0   | 90 | 90  | 0      | 0     | 99  |  |  |  |
|                           | 0    | 0   | 0   | 99 | 99  | 0      | 0     | •   |  |  |  |

# 'विमला' टीकया सहितम्।

# गुरु के श्रशुभ श्रप्टकवर्गाङ्क चक—

| प्रह   | गुरु | शुक      | शनि | लग | रांव | चन्द्र | मङ्गल | वुघ |
|--------|------|----------|-----|----|------|--------|-------|-----|
|        | 4    | 9        | ٩   | 3  | ×    | 9      | 3     | ३   |
|        | ξ    | 3        | 2   | 6  | Ę    | ₹      | - X   | 9   |
| श्रशुभ | . 9  | 8        | 8   | 93 | 9 <  | 8      | ε     | c   |
| स्थान  | 92   | <b>9</b> | 19  | 0  | 0    | Ę      | 3     | 92  |
|        | 0.   | 6        | 6.  | 0  | 0    | 6      | 92    | 0   |
|        | 0    | 93       | 9   | 0  | 0    | 90     | 0     | 0   |
|        | 0    | 9        | 90  | 0  | 0    | 92     | 0     | 0   |
|        | 0    | 0        | 99  | 0  | 1 0  | 0      | •     | 0   |

#### शुक्र के अष्टकवर्गाङ्क-

लग्नादासुतलाभरन्ध्रनवगः सान्त्यः शशाङ्कात्सितः स्वात्साक्षेषु सुखित्रधीनवदशिच्छद्राप्तिगः सूर्य्यजात् । रन्ध्रायव्ययगो रवेर्नवदशप्राप्त्यप्रधीस्यो गुरो-र्क्षाद्वीज्यायनवारिगस्त्रिनवषट्पुत्राय सान्त्यः कुजात् ॥ ६॥

लग्न से १,२,३,४,५,११,८,९ चन्द्रमा से १,२,३,४,५,११,८,९,१२ अपने स्थान से १,२,३,४,५,११,८,९,१० शनि से ४,३,५,९,१०,८,११ सूर्य से ८,११,१२ बृहस्पति से ५,१०,११,८,५ ब्रुध से ५,३,११,९,६ और मङ्गल से ३,१,६,५,११,१२

इन स्थानों में शुक्र गोचर का फल शुभ देते हैं, उक्त स्थान से अनुक्त स्थान में अशुभ फल देते हैं ॥ ६ ॥ शुक्र के शुभ अष्टकवर्गाङ्क चक्र—

| प्रह  | शुक | शनि | लम | रवि | चन्द्र | मङ्गल | बुघ | गुरु |
|-------|-----|-----|----|-----|--------|-------|-----|------|
|       | 9   | ₹   | 9  | c   | ٩      | ₹ .   | ₹   | ¥    |
|       | 2   | 8   | ર  | 49  | 2      | ×     | ¥   | 6    |
| शुभ   | *   | x   | 3  | 93  | ₹      | Ę     | ξ   | 3    |
| स्थान | 8   | 6   | 8  | 0   | X      | 9     | 9   | 90   |
|       | x   | 9   | ¥  | 0   | Ä      | 99    | 99  | 199  |
|       | 6   | 90  | 6  | 0   | 6      | . 92  | 0   | 0    |
|       | 9   | 99  | 9  | 0   | 3      | 0     | 0   | 0    |
|       | 90  | 0   | 99 | 0   | 99     | 0     | 0   | 0    |
|       | 99  | 0   | 0  | 0   | 92     | -     | 0   | 0    |

## श्रुक के श्रश्म श्रप्रवर्गोङ्क चक-

| प्रह   | शुक | शनि | । लग | र्यव | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु |
|--------|-----|-----|------|------|--------|-------|-----|------|
|        | 8   | 9   | Ę    | 1 9  | Ę      | 9     | 9   | 19   |
|        | 9   | ર   | U    | 1 2  | U      | 3     | 3   | 1 2  |
| त्रशुभ | 92  | Ę   | 90   | 3    | 90     | 8     | 8   | 1 3  |
| स्थान  | 0   | U   | 9 <  | 8    | 0      | b     | G   | 8    |
|        | _ 0 | 92  | 0    | X    | 0      | 6     | -6  | Ę    |
|        | 0   | 0   | 0    | Ę    | 0      | 90    | 90  | ७    |
| .      | 0   | 0   | 0    | 9    | 0      | 0     | 93  | 92   |
|        | 0   | 0   | 0    | 9    | 0      | 0     | 0   | 0    |
|        | 0   | 0   | 0    | 90   | 0      | 0     | 0   | 0    |

#### शनि के अष्टकवर्गाङ्क-

मन्दः स्वात्त्रिसुतायशत्रुषु श्रुभः साक्षान्त्यगो भूमिजा-त्केन्द्रायाष्ट्रधनेष्वितादुपचयेष्वाद्ये सुखे चोदयात्। धर्मायारिदशान्त्यमृत्युषु वुधाचन्द्रात्त्रिषड्लाभगः

षष्ठायान्त्यगतः सितात्सुरगुरोः प्राष्त्यन्त्यधीशञ्जूषु ॥ ७ ॥ अपने स्थान से ३, ५, ११, ६ मङ्गळ से ३, ५, ११, ६, १०, १२ सूर्य से १, ४, ७, १०, ११, ८, २ छम्र से ३, ६, १०, ११, १, ४ बुध से ९, ११,६, १०, १२,८ चन्द्रमा से ३, ६, ११ शुक्र से ६, ११, १२ और बृहस्पति से ११, १२, ५, ६, इन स्थानों में शनि गोचर का फल शुभ देते हैं, अनुक्त स्थान में अशुभ

फल देते हैं ॥ ७॥ शनि के शुभ अष्टकवर्गाङ्क वक-

| प्रह  | शनि | लम | रवि | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक |
|-------|-----|----|-----|--------|-------|-----|------|-----|
|       | ₹   | 9  | 9   | 3      | 3     | Ę   | ¥    | Ę   |
|       | ¥   | ₹  | ર   | Ę      | ¥     | c   | ·Ę   | 99  |
| शुभ   | Ę   | 8  | 8   | 99     | Ę     | 9   | 99   | 92  |
| स्थान | 99  | Ę  | U   | c      | 90    | 90  | 92   | 0   |
|       | 0   | 90 | 6   | 0      | 99    | 99  | •    | 0   |
|       | 0   | 99 | 90  | 0      | 92    | 92  | 0    | 0   |
|       | 0   | 0  | 99  | 0.     | 0     |     | •    | •   |
|       | 0   | 0  | 0   | 0      | 0     | •   | o    | 0   |

## शनि के अशुभ अष्टकवर्गाङ्क चक-

| प्रह  | शनि | लम | रवि | चन्द्र | मङ्गल | ं बुध | गुरु | शुक |
|-------|-----|----|-----|--------|-------|-------|------|-----|
|       | 9   | ,  | 3   | 3      | 9     | 9     | 9    | 9   |
|       | २   | Ä  | ¥   | २      | ٦_    | - 2   | 3    | २   |
| ऋशुभ  | 8   | 9  | 3   | 8      | 8     | 3     | 3    | 3   |
| स्थान | ৩   | 6  | 9   | . 4    | ७     | 8     | 8    | 18  |
| 1     | 5   | 9  | 92  | 9      | 6     | ×     | ७    | 1 X |
|       | 9   | 92 | 0   | 6      | 3     | ७     |      | 0   |
|       | 90  | 0  | 0   | 9      | •     | 0     | 9    | 6   |
|       | 92  | 0  | 0   | 90     | 0     | 0     | 190  | 9   |
|       | 0   | 0  | 0   | 92     | 0     | 0     | 10   | 90  |

इति निगदितमिष्टं नेष्टमन्यद्विशेषाद्धिकफलविपाकं जन्मभात्तत्र द्युः। उपचयगृहमित्रस्वोच्चगैः पुष्टमिष्टं त्वपचयगृहनीचारातिगैर्नेष्टसम्पत्॥८॥१

इति वराहमिहिरकृते वृहजातके ऽष्टकवर्गाध्यायो नवमः॥ ६॥

सूर्य आदि ग्रहों के उक्त सब स्थान श्रुभ और शेष स्थान अश्रुभ हैं। जन्म राशि से प्रत्येक राशि में श्रुभ, अश्रुभ स्थानों का अन्तर करने से श्रुभ शेष बचे तो श्रुभ फल अश्रुभ शेष बचे तो अश्रुभ फल जानना चाहिये।

अर्थात् प्रस्येक ग्रह के उक्त स्थान ( ग्रुभ स्थान ) में विन्दु, अनुक्त स्थान ( अग्रुभ स्थान ) में रेखा देकर फर्ळ का विचार करें।

जैसे यदि आठों विन्दु हों तो पूर्ण शुभ फल, रेखाएँ हों तो पूर्ण अशुभ फल, शुभ, अशुभ दोनों स्थान वरावर हों तो फल शून्य और न्यूनाधिक हो तो अनुमान से फल जानना चाहिए।

इस तरह लाये हुए शुभ स्थान, जन्मलग्न या जन्मकालिक चन्द्र राशि से तृतीय, पष्ट, दशम, एकादश, अपने मित्र का स्थान, अपने स्थान या उच्च स्थान. में पड़े तो पूर्ण शुभ फल देता है।

यदि १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२, अपने नीच स्थान या अपने शत्रु स्थान में: पड़े तो पूर्ण श्रुस्र फळ नहीं देता है ॥ ८ ॥ मन्थान्तर से एकादि बिन्दु का फल-क्लेशोऽर्थहानिर्व्यसनं समत्वं शश्वस्युलं नित्यधनागमश्च ।

क्लशाऽधहाानव्यसन समत्व शक्षत्मुख नित्यधनागमश्च । सम्पत्पवृद्धिविंपुलामलश्चीरेकादिविन्दोः फलमामनन्ति ॥

क्लेश १, धन की हानि २, दुःख ३, समान ४ (न अच्छा न दुरा), नित्य सुख ५, धन का आगम ६, सम्पत्ति की वृद्धि ७ और निष्कलङ्क लचमी ८ ये एकादि बिन्दु के फल हैं॥ जन्माङ्गम्—



इस कुण्डली के अष्टकवर्ग से रिव का शुभ, अशुभ स्थान का ज्ञान करना है तो 'स्वादक' इत्यादि रीति से—रिवकी अष्टवर्ग कुण्डली—



यहाँ पर सूर्य के अष्टवर्ग कुण्डली में मेप राशि में चार बिन्दु हैं अतः गोचर वश मेप राशि में आने से सूर्य इस कुण्डलीवाले के लिए मध्यम फलदायक होंगे, एवं वृष में मध्यम, मिथुन में नित्य धन का आगम इत्यादि समझना चाहिए, इसी तरह सब प्रहों की अष्टवर्ग में कुण्डली देख कर फल का विचार करे।

चन्द्र की अष्टवर्ग कुण्डली—

मङ्गल की अप्टवर्ग कुण्डली—





बुध की अप्टवर्ग कुण्डली—

गुरु की अप्टवर्ग कुण्डली-





श्रक की अष्टवर्ग कुण्डली—

शनि की अप्टवर्ग कुण्डली-





वृह्जातकं

[ श्रष्टकवर्गा-

|           |    | 50   | -  | 11.00 |        |   |     |
|-----------|----|------|----|-------|--------|---|-----|
| अन्थान्तर | से | लग्न | के | ग्रभा | प्रवरा | 蒙 | चक- |
|           |    |      |    |       |        | 4 |     |

| प्रह  | लप्र | रवि | चन्द्र | सङ्गल | बुध | गुरु | शुक | शनि |
|-------|------|-----|--------|-------|-----|------|-----|-----|
|       | 3    | 3   | 3      | 9     | 9   | 9    | 9   | 9   |
|       | Ę    | 8   | Ę      | 3     | 3   | 3    | 3   | 3   |
| शुभ   | 90   | Ę   | 90     | Ę     | 8   | 8    | . 3 | 8   |
| स्थान | 99   | 90  | 99     | 90    | Ę   | X    | 8   | Ę   |
| ×4    | 0    | 99  | 0      | 99    | 6   | ξ    | ¥   | 90  |
|       | 0    | 92  | 0      | 0     | 90  | ૭    | 6   | 99  |
|       | 0    | 0   | 0      | 0     | 99  | 9    | 9   | 0   |
| i     | 0    | 0   | ō      | 0     | 0   | 90   | 99  | 0   |
| i     | 0    | 0   | 0      | 0     | 0   | 99   | 0   | 0   |

## लग्न के अशुभ अष्टक वर्गाङ्क चक्र—

| मह     | लम | र्राव | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक | शनि |
|--------|----|-------|--------|-------|-----|------|-----|-----|
|        | 9  | 9     | ٩      | २     | 1 3 | ą    | Ę   | ą   |
|        | २  | 3     | . 5    | 8     | X   | 6    | v   | ν,  |
| श्रशुभ | 8  | ×     | 8      | X     | ७   | 99   | 90  | v   |
| स्थान  | ¥  | v     | ×      | v     | 9   | 92   | 93  | 6   |
| 1      | ७  | 6     | ৩      | 6     | 92  | 0    | 0   | 9   |
|        | 6  | 9     | 6      | 9     | 0   | 0    | 0   | 92  |
|        | 9  | 0     | 9      | 92    | 0   | 0    | 0   | 0   |
|        | 90 | 0     | 92     | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   |

# **ल्याप्टवर्गकुण्डली**



#### संयोगाष्ट्रवर्ग का फल-

त्रिशाधिकफछा ये तु राशयस्ते शुभावहाः। त्रिशान्तं पञ्चविंशादि राशयो मध्यमाः स्मृताः॥ अतः चीणफछा निन्दा अनुपाताच् तस्क्रमः॥

लग्न युत सूर्य आदि प्रत्येक प्रहों के मेपादि प्रत्येक राशियों के शुभ अष्टवर्गाङ्कों का योग करना, जिस राशि में ३० से अधिक विन्दु हों वह शुभ, २५ से ३० तक मध्यम और उससे न्यून अशुभ होता है।

प्रन्थान्तर में अष्टवर्ग शुद्धि—

अष्टवर्गविशुद्धेषु गुरुशीतांशुभानुषु । वतोद्वाही च कर्त्तव्यी गोचरे न कदाचन ॥ अष्टवर्ग में शुद्ध बृहस्पति, सूर्य और चन्द्र हों तो उपनयन और विवाह करना चाहिए॥

शुभ संयोगाष्टवर्गाङ्क चक्र— शूभ संयोगाष्टकवर्गाङ्क चक्र—

|         | रवि | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक | शनि | लम | योग |
|---------|-----|--------|-------|-----|------|-----|-----|----|-----|
| मेष !   | 8   | ą      | ٩     | 3   | X    | X   | 9,  | 9  | २३  |
| वृष     | 8   | ७      | 8     | X   | X    | 8   | X   | X  | 39  |
| मिथुन   | ξ.  | 8      | 8     | 8   | ξ    | ₹   | x   | 8  | 3 ६ |
| कर्क    | 3   | X      | ₹     | Ę   | 8    | Ę   | x   | 8  | ₹   |
| सिंह    | 9   | 3      | 9     | 8   | ξ    | Ę   | ₹   | X  | 29  |
| कन्या   | ξ   | 3      | 8     | X   | 8    | 9   | ₹   | ε  | ₹9  |
| तुला    | X   | X      | 8     | ξ   | ε    | 8   | 3   | 8  | ३७  |
| वृश्चिक | २   | 8      | ٦.    | ₹   | 8    | 8   | 9   | Ę  | २६  |
| धनु     | Ę   | 3      | X     | 8   | ४    | X   | 8   | ₹  | ३३  |
| मकर     | ą   | 8      | ₹     | 8   | ₹    | 8   | ₹   | 3  | २७  |
| कुम्भ   | 8   | Ę      | ¥     | ₹.  | ₹    | X   | 3   | Ę  | 34  |
| मीन     | ¥   | ₹      | 3     | v   | Ę    | X   | 3   | 3  | 34  |

## संयोगाष्ट्रवर्ग कुण्डली



इस कुण्डली में मेष मध्यम, वृष शुभ, मिथुन शुभ, कर्क मध्यम, सिंह शुभ, कन्या मध्यम, तुला शुभ, वृश्चिक शुभ, धनु अशुभ, मकर शुभ, कुम्म शुभ और मीन शुभ है।

रवि के अष्टवर्ग का फल-लग्नं गते दिनकरे रिपुनीचभागे जातः क्रशानुयुगविन्दुयुते च रोगी। बाणादिविन्दुसहितोद्यगे दिनेशे स्वोचेऽथवा निजगृहे नृपतिश्चिरायुः॥ केन्द्र त्रिकोणोपगते पट्पञ्चसप्ताष्टकविन्दुवर्गे। **टिनेशे** रुद्रामलानीलचलाव्दकेषु तजनकस्य जातस्य वा शोध्यावशिष्टद्वयविन्दुयाते केन्द्रस्थिते सेन्दुशनीन्दुसूनौ। समृद्धां तातस्य राज्यश्रियमाहुरार्याः॥ दशाब्दात्परतः

शब्ध, नीच या अपने नवांश में स्थित हो कर सूर्य छम्न में तीन या चार विन्दु से युक्त हो तो जातक रोगी होता है। अपने उच्च या अपने गृह में स्थित हो कर सूर्य छम्न में पाँच छै इत्यादि विन्दु से युत हो तो जातक दीर्घायु राजा होता है। केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो कर सूर्य छै, पाँच, सात या आठ बिन्दु से युक्त हो तो कम से २२, ३५, ३०, ३६ वर्षों में जातक के पिता की मृत्यु होती है।

शुभ, अशुभ (विन्दु, रेखा) दोनों के अन्तर करने से केन्द्र में स्थित चन्द्रमा, शनि, बुध या सूर्य हो तो दश वर्ष के अनन्तर उसके पिता को वहुत सम्पत्ति मिळती है।

चन्द्र का फल्ल—
ग्रून्यागारं तरिणशिशानोरष्टवर्गे तदीयो—
मासो राशिः सकल्शुभदे कर्मणि त्याज्य आहुः ॥
यस्मात्तस्य शिशिन तनुगे सैकलोकािचिन्दौ ।
सप्तिर्वेशच्छरित मरणं द्वित्रिखेटान्विते च ॥
केन्द्रतिकोणोपगते शशाङ्के नीचारिगे वृद्धिकलािवहीने ।
विन्दुद्विके वा यदि सित्रिविन्दौ तद्गावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥
वेदादिविन्दुयुतकोणचतुष्टये वा लाभे विधौ बल्युते यदि भाववृद्धिः ।
विनद्वष्टके शिशिन केन्द्रगते तु जाता विद्यायशोधनबल्पवला नरेन्द्राः ॥

सूर्य, चन्द्र दोनों के अष्टक वर्ग में जिस राशि में बिन्दु हो उस राशिसम्बन्धी सूर्य के मास और चन्द्र राशि में शुभ कर्म नहीं करना। यदि छप्न में स्थित हो कर चन्द्रमा एक, तीन या दो बिन्दु से युत हो तो यचमा रोग से पीडित हो कर आछसी होता है।

यदि लग्न में १, ३, या २ बिन्दु-युत चन्द्रमा दो या तीन ग्रह से युत हो तो ३७ वर्ष की अवस्था में जातक का मरण होता है।

त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हो कर चन्द्रमा नीच या शत्रु राशि में या चीणवर्छा हो, दो या तीन विन्दु से युत हो तो उसके आश्रित भाव का नाश होता है। ऐसा पण्डितों ने कहा है।

यदि वा त्रिकोण, केन्द्र या एकाद्श में स्थित हो कर वळी चन्द्रमा ४,५,६,७, या ८ विन्दु से युत हो तो उस भाव की बृद्धि करता है।

अगर केन्द्र में स्थित हो कर चन्द्रमा आठ बिन्दु से युत हो तो विद्या, धन, यश और वल से युत राजा होता है ॥

#### मङ्गल का फल-

स्वोचस्वके गुरुसुखोदयमानयाते विन्द्रष्टके च सित कोटिधनप्रभुः स्यात्। चापाजसिंहमृगकीटविल्झकस्थे भौमे चतुष्टयकलोपगते च राजा॥ विन्द्रष्टकेधरणिजेऽतिलघुचितीशो मानेऽथवा तनुगते च महापितः स्यात्। जातोऽवनीशकुलजो यदि देहनाथः स्वोचस्वराशिसहिते नृपचक्रवर्ता॥ अपने उच्च राशि या अपने गृह में स्थित हो कर मङ्गल ८ विन्दु से युत चतुर्थ, लझ या दशम में स्थित हो तो करोड़पित होता है। यदि धन, मेप, सिंह, मकर या कर्क लझ में स्थित हो कर मङ्गल चार विन्दु से युत हो तो राजा होता है।

यदि दशम या लग्न में स्थित हो कर मङ्गल आठ विन्दु से युत हो तो एक झोटा राजा होता है। उक्त योग में होते हुए चन्द्रमा उच्च या अपने राशि का हो तो राजकुल में उत्पन्न जातक चक्रवर्ती राजा होता है॥

व्रध का फल-

केन्द्रत्रिकोणे वसुविन्दुके ज्ञे जातीयविद्याधिकभोगशाली । स्वोचादिगैकद्वितयत्रिबिन्दौ तद्भाववृद्धिर्न च भावहानिः ॥ बिन्द्वाधिक्यं यत्तदागारमासे विद्यारम्भः सर्वविद्याकरः स्यात् । गोचारेण ज्ञस्य ग्रुन्यालयस्थे मन्दे बन्धुज्ञातिसम्पद्विनाशः ॥

केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो कर ब्रध आठ विन्दु से युत हो तो अपने जाति की विद्या पाकर अधिक भोग करने वाला होता है। यदि एक, दो या तीन विन्दु से युत ब्रध अपने उच्चादि में स्थित हो कर जिस भाव में स्थित हो उस की दुद्धि होती है, हानि नहीं। जिस राशि में विन्दु ज्याद हो उस राशिसम्बन्धी मास में विचारम्भ करने से जातक सब विचा का अधिकारी होता है।

गोचरवश बुध के शून्य घर में शनि पड़े तो भाई और सम्वन्धियों का नाश होता है।

गुरु का फल-

जीवाष्ट्रवर्गाधिकविन्दुराशौ लग्ने निपेकं कुरुते तद्राशिदिग्भागगृहस्थितानि गोवित्तयानानि वहूनि जीवाष्टवर्गलघुविन्दुगृहोपयाते भानौ कृताखिलशुभानि विनाशितानि। पञ्चादिविन्दुकरिपुव्ययरन्ध्रगेज्ये जातश्चिरायुरतिवित्तजितारिकः स्यात्॥ पड्विन्दुके वाहनवित्तलाभः सपञ्चविन्दौ जयशीलवन्तः। लदमणेन जीवे वहुस्त्रीधनपुत्रवन्तः॥ ससप्तविन्दी सह स्वोच्चेऽथवा निजगृहे वसुविन्दुयुक्तं केन्द्रस्थिते सुरगुरौ गुरुभावगे वा। नीचारिभावमपहाय विमूढराशौ जातः स्वकीययशसा पृथिवीपतिः स्यात् ॥ महीदेवकुछप्रजातास्तदीययोगे नरपालतुल्याः। कृतातिपुण्यप्रभवप्रसिद्ध बुद्धिप्रतापादिगुणाभिरामाः

बृहस्पति के अष्टवर्ग में अधिक विन्दु युत जो हो उसी के लग्न में पुत्रार्थी गर्माधान करे।

तथा अधिक विन्दु युत राशि की दिशा वाले घर में उस जातक को बहुत गाय, धन, सवारी होता है।

बृहस्पति के अष्टवर्ग में अल्प विन्दु युत राशि में सूर्य बैठा हो तो सब को विनाश करता है। पष्ट, द्वादश या अष्टम में स्थित हो कर बृहस्पति पाँच विन्दु से युत हो तो जातक दीर्घायु, बहुत धनी और शशु को जीतने वाला होता है।

छै बिन्दु युत वाहन और धन से युत होता है, पाँच बिन्दु से युत हो तो

विजयी होता है।

अगर सात बिन्दु युत बृहस्पति चन्द्रमा से युत हो तो जातक बहुत स्त्री, धन, पुत्र वाला होता है।

आठ विन्दु से युत बृहस्पति उच्च या अपने नीच या शत्रु राशि को छोड़कर उदित राशि में स्थित होकर केन्द्र या नवम में हो तो अपने यश से राजा के समान होता है, राजकुल में उत्पन्न हो तो पुण्य के प्रभाव से प्रसिद्ध बुद्धि, प्रतापी और उत्तम गुणयुक्त होता है।

> शुक्र का फल— साष्टविन्दुफलकोणकेन्द्रगे भागवे तु बलवाहनाधिपः। भायुरन्तमविनाशभोगवान् वित्तरत्नविभुरद्गिविन्दुके॥

नीचास्तरिष्फनिधनोपगते तु काव्ये पूर्वोदितित्तिपयोगविनाशनं स्यात् । शुक्रेष्पविन्दुयुतमन्दिरदिग्विभागे स्त्रीवश्यहेतुशयनीयगृहं प्रशस्तम् ॥

त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हो कर शुक्र आठ विन्दु से युत हो तो जातक बल और वाहन का स्वामी होता है। सात विन्दु युत हो तो आयु के अन्त तक नाश रहित भोग वाला और धन, रत्नों का स्वामी होता है।

नीच राशि में स्थित हो कर शुक्र अस्त, द्वादश और अष्टम स्थान में हो तो पूर्वोक्त राजयोग का विनाश होता है। जिस राशि में अरुप विन्दु युत शुक्र स्थित हो उस राशि की दिशा में खी के लिये सोने का घर बनाना अच्छा है।

शनि का फल—
कोणस्य श्रन्यतरराशिगते तु मन्दे जातस्य मृत्युफलमाशुधनच्यो वा ।
एकद्विलोकयुगबिन्दुयुते च केन्द्रे मुक्ते स्वतुङ्गभवने रविजेऽल्पमायुः ॥
पट्पञ्चविन्दुसिहते तनुगे बलाक्षे जनमादिदुःखबहुलं धननाशमेति ।
मन्दे शरादिफलनीचसपरनभावे जातश्चिरायुरतिशोभनवर्गकेन्द्रौ ॥
मूढारिनीचगृहगे शरवेदबिन्दौ दास्युष्ट्वित्तसिहतास्तनये तनुस्थे ।
सौरेऽष्टबिन्दुगणिते परमन्त्रतन्त्रधामाधिपास्तु गिरिविन्दुगृहे धनाद्ध्यः ॥
यदि अपने अष्टवर्ग में शनि अपनी राशि में स्थित हो तो जातक की मृत्यु

एक, दो, तीन या चार बिन्दु से युक्त शनि केन्द्र में उच का न हो तो अल्पायु

होता है।

यदि बली हो कर शनि लग्न में है या पांच बिन्दु से युत हो तो जातक को जन्म से ही दुःख और धन नाश होता है।

अगर नीच या शतु भाव में स्थित हो कर शनि पांच, छै इस्यादि बिन्दु से

युत हो और चन्द्रमा शुभ वर्ग में हो तो जातक दंश्वियु होता है।

यदि ५ या ४ विन्दु से युत शनि अस्त, शत्रु राशि या नीच में हो तो दास का काम करने वाला और ऊँट धन से युत होता है। आठ विन्दु से युत शनि पद्धम या तनु भाव में स्थित हो तो उरकृष्ट तन्त्र के समूह को जानने वाला होता है।

सात विन्दु युत हो तो धनादय होता है।

इति बृहजातके 'विमला' भाषाटीकायामष्टकवर्गाध्यायो नवमः

# अथ कर्माजीबाध्यायो दशमः।

जातक को किस से धन की प्राप्ति होगी—
अर्थाप्तिः पितृपितृपत्निदात्र्मित्रश्चीत्रस्त्रोश्चतकजनादिवाकराचैः।
होरैन्दोर्द्दामगतैर्षिकल्पनीया सेन्द्रकीस्पद्पतिगांशनाथद्वस्या॥ १॥

छप्न और चन्द्र से दशम स्थान में रिव आदि स्थित हों तो पिता, माता आदि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। जैसे रिव हो तो पिता से, चन्द्रमा हो तो माता से, मङ्ग्छ हो तो शञ्ज से, बुध हो तो मित्र से, बृहस्पित हो तो भाई से, शुक्र हो तो सी से और शनैश्चर स्थित हो तो मृत्य से धन की प्राप्ति होती है।

लग्न, चन्द्र दोनों से दशम में एक २ या अधिक ग्रह बैठे हों तो उन उन ग्रहों

की अन्तर्दशा में उक्त वृत्ति द्वारा धन की प्राप्ति होती है।

अगर छम्न और चन्द्र दोनों से दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो कौन अर्थ-प्रद होगा इस पर कहते हैं कि छम्न, चन्द्र और सूर्य से दशम स्थान का हो स्वामी वह जिस राशि के नवांश में हो उस के स्वामी की वृत्ति के द्वारा धनशिस होती है।

किसी टीकाकार का मत है कि लग्न, चन्द्र दोनों से दो या अनेक ग्रह स्थित हों तो उन सर्वों में जो बली हो उस की चृत्ति से धन की प्राप्ति कहनी चाहिए। परख ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस ग्रन्थ में बल का आनयन नहीं किया गया है, अतः सब से धन की प्राप्ति कहनी चाहिए। एक पुरुप को अपने जीवन में अनेक तरह से धन की प्राप्ति देखी जाती है।

तथा भगवान् गार्गि का वचन-

उद्याच्छिशिनो वापि ये ग्रहा दशमस्थिताः। ते सर्वेऽर्थपदा ज्ञेयाः स्वदशासु यथोदिताः॥ लग्नार्करात्रिनाथेभ्यो दशमाधिपतिर्ग्रहः। यस्मिश्ववांशे तत्काले वर्तते तस्य योऽधिषः॥ तद्वृत्या प्रवदेद्वित्तं जातस्य वहवो यदा। भवन्ति वित्तदास्तेऽपि स्वदशासु विनिश्चितस्॥

नवांश पति की वृत्ति-

श्चर्कांशे तृणकनकोर्णमेषजाद्यैध्यन्द्रांशे कृषिजलजाङ्गनाश्चयाच । धात्वग्निप्रदरणसाद्दसैः कुजांशे सौम्यांशे लिपिगणितादिकाव्यशिल्पैः॥

छन्न, चन्द्र और सूर्य से दशम स्थान का स्वामी जिस नवांश में हो उस का स्वामी रिव हो तो तृण, सुवर्ण, ऊन और औपध से धन की प्राप्ति होती है, चन्द्रमा हो तो खेती करने से, जलज (मोती, शंख आदि) के वेचने से और खी के आश्रय से धन की प्राप्ति होती है। मङ्गल हो तो धातु (सोना, चाँदी आदि) के वेचने से, अग्नि, पहरण (खड़ा, चक्र, कुन्त आदि) से और साहस से धन की प्राप्ति होती है। बुध हो अतो लेख, गणित, कविता और चित्रनिर्माण से धन की प्राप्ति होती है। शुध हो अतो लेख, गणित, कविता और चित्रनिर्माण से धन की प्राप्ति होती है। २॥

जीषांशे द्विजिषिवुधाकराद्धिमें काव्यांशे मणिरजवादिगोमहिप्यैः। सौरांशे श्रमचधमारनीचशिल्पैः कर्मेशाध्युषितनवांशकर्मसिद्धिः॥३॥ बृहस्पति हो तो ब्राह्मण, देवता, खानि और धर्म के द्वाराध्वन की प्राप्ति होती है। शुक्र हो तो मणि, चाँदी, गौ और भैंस के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। शनैश्वर हो तो श्रम, वध, भारवहन, निन्दित कर्म और चित्रकारी के द्वारा धन की प्राप्ति होती है।

जन्म छप्न से दशम स्थान का स्वामी गोचरवश जिस नवांश में स्थित हो उस का जो स्वामी हो उसकी पूर्व कथित वृत्ति के अनुसार मनुष्य की जीविका चछती है।

यहाँ किसी का सत है कि 'कर्मेशाध्युषितसमानकर्मसिद्धिः' ऐसा पाठ ठीक है अर्थात् दशमेश जिस राशि में हो उसके स्वामी के वृत्ति के अनुसार जीविका चळती है। परख वह ठीक नहीं है।

यहाँ पर भगवान् गागि— लग्नकर्माधिपो यस्मिन्नवांशे वर्तते ग्रहः। चारक्रमेण तत्तुल्यां कर्मणां सिद्धिमादिशेत्॥३॥ धनागम के ज्ञान—

मित्रारिस्वगृहगतैर्प्रहैस्ततोधीस्तुङ्गस्थे विलिन च भास्करे स्ववीर्यात्। श्रायस्थैवद्यवनाश्रिवैश्च सीम्यैः संचिन्त्यं वहासहितैरनेकधा स्वम् ॥४॥ इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहजातके कर्माजीवो नाम दशमोऽध्यायः॥१०॥

जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों से दशम में स्थित ग्रह, उसके अभाव में लग्न, चन्द्रमा और खूर्य से दशमेश जिस राशि के नवांश में हो उसका जो स्वामी ग्रह, वह मित्र के स्थान में हो तो अपनी अन्तर्दशा में मित्र के द्वारा, शत्रु की राशि में हो तो शत्रु के द्वारा और अपने ग्रह में हो तो अपने ही स्थान के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। कथित योग में योगकर्ता सूर्य वली हो कर अपने उच्च स्थान में हो तो जातक अपने वाहुवल से धन पैदा करता है।

अगर शुभग्रह बली हो कर एक दश, लग्न और द्वितीय में बैठा हो तो जातक

अनेक तरह से धन पैदा करता है।

यहाँ भगवान् गागिं का वचन-

धनदा जन्मसमये मित्रारिस्वगृहोषगाः । यस्य तस्य धनं दशुर्मित्रारिस्वगृहोद्भवम् ॥ धनदो भास्करो यस्य तुङ्गे बळसमन्वितः । भवेजन्मनि यस्य स्याद्वित्तमारमोद्यमार्जितम् ॥ छाभार्थळमगैः सौम्यैर्येन येनैव कर्मणा । धनार्जनं प्रार्थयते तेनायरनारसमश्तुते ॥ ४ ॥ इति बृहजातके 'विमला' भाषाटीकायां कर्माजीवाध्यायो दशमः ।

# अथ राजयोगाध्याय एकाददाः

यवनाचार्य और जीवशर्मा के मत से राजयोग— प्राहुर्यचनाः स्वतुङ्गगः कृरैः कृरमतिर्महीपतिः। क्ररैस्तु न जीवशर्मणः पत्ते चित्यधिपः प्रजायते॥१॥

जिसके जन्म समय में एक से अधिक पापग्रह अपने उच्च स्थान में हों तो पापमित नाला राजा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक से ज्यादा ग्रुभ ग्रह अपने उच्च स्थान में हों तो धर्मबुद्धि नाला राजा होता है। पापग्रह, ग्रुभग्रह दोनों अपने उच्च स्थान में हों तो मध्यम बुद्धि नाला राजा होता है। यह यननाचार्य का मत है।

यहाँ जीवशर्मा का मत है कि पापग्रह अपने उच्च स्थान में हो तो राजा नहीं

होता किन्तु धनी होता है।

जीवशर्मा के वचन— पापैरुचगतेर्जाता न भवन्ति नृपा नराः। किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युः क्रोधिनः कछहप्रियाः॥ १॥

वत्तीस प्रकार के राजयोग्— वकार्कजार्कगुरुभिः सकलैखिभिश्च स्वोच्चेषु षोडश नृपाः कथितैकलग्ने। इथेकाश्चितेषु च तथैकतमे विलग्ने

स्वतेत्रगे शशिनि षोडश भूमिगाः स्युः॥ २॥

मङ्गल, शनि, सूर्य, गुरु ये चार ग्रह अपने उच्च राशि में हों और उनमें से कोई एक लग्न में हो तो चार प्रकार के राजयोग होते हैं।

जैसे लग्न में हो कर मङ्गल मकर का, शनि तुला का, रिव मेप का और बृहस्पति

कर्क का हो तो एक योग १।

शनि लग्न का होकर तुला का, मङ्गल मकर का, रवि मेष का और बृहस्पति कर्क का हो तो दूसरा राजयोग २।

रवि मेष का हो कर लग्न में हो, मङ्गल मकर का, शनि तुला का, बृहस्पति कर्क

का हो तो तीसरा राजयोग ३।

बृहस्पति लग्न का हो कर कर्क में हो, मङ्गल मकर का, शनि तुला का और रवि मेप का हो तो चौथा राजयोग होता है ४।

इन चार प्रहों में से तीन उच में हों और उन तीनों में से कोई एक छम्न का हो कर उच में हो तो वारह प्रकार के राजयोग होते हैं। जैसे सूर्य मेप का, बृहस्पित कर्क का और शनैश्वर मुला का हो, शेष ग्रह कहीं हों इस स्थिति में मेप लग्न हो तो पहला, कर्क हो तो दूसरा, तुला हो तो तीसरा राजयोग होता है।

सूर्य मेप का, बृहस्पति कर्क का और मङ्गल मकर का हो और शेप ब्रह कहीं हों, इस स्थिति में मेप छप्न हो तो पहला, कर्क लग्न हो तो दूसरा और मकर लग्न

हो तो तीसरा राजयोग होता है।

एवं सूर्य मेप का, मङ्गल मकर का और शनैश्वर तुला का हो शेप प्रह कहीं हों तो सेप लग्न में पहला, मकर लग्न में दूसरा, तुला लग्न में तीसरा राज-योग होता है।

इसी तरह मकर का मङ्गल, कर्क का वृहस्पित और शनैश्वर तुला का हो शेष ग्रह कहीं हों इस स्थिति में मकर लग्न हो तो पहला, कर्क हो तो दूसरा, सिंह हो तो तीसरा राजयोग होता है। इस प्रकार १२ राजयोग होते हैं, पूर्व के चार और ये बारह मिलकर सोलह राजयोग हुए।

पूर्वोक्त चार अहों में से दो ही अह उच के हों, उन में से कोई एक छन्न का हो कर उच का हो और चन्द्रमा अपने घर में बैठा हो तो बारह तरह के राज-

योग होते हैं।

जैसे लग्न का सुर्य मेप का, मङ्गल मकर का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो पहला। लग्न का सङ्गल मकर का, सूर्य मेप का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो दूसरा। लग्न का सूर्य मेप का, शनि तुला का और चन्द्रमा स्वचेत्र का हो तो तोसरा। लग्न का सूर्य मेप का, शनि तुला का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो वौथा। लग्न का सूर्य मेप का, वृहस्पित कर्क का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो पांचवां। लग्न का बृहस्पित कर्क का, सूर्य मेप का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो खावां। लग्न का मङ्गल मकर का, शनि तुला का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो सातवां। लग्न का मङ्गल मकर का, शहि तुला का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो सातवां। लग्न का मङ्गल मकर का, वृहस्पित कर्क का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो आठवां। लग्न का मङ्गल मकर का, वृहस्पित कर्क का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो नवमां। लग्न का बृहस्पित कर्क का, मङ्गल मकर का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो दशवां। लग्न का शहि तुला का, वृहस्पित कर्क का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो स्वारहवां। लग्न का वृहस्पित कर्क का, शिर चन्द्रमा अपने घर का हो तो स्वारहवां। लग्न का वृहस्पित कर्क का, शिर चन्द्रमा अपने घर का हो तो स्वारहवां। लग्न का वृहस्पित कर्क का, शिर चन्द्रमा अपने घर का हो तो स्वारहवां। लग्न का वृहस्पित कर्क का, शिर चन्द्रमा अपने घर का हो तो स्वारहवां। लग्न का वृहस्पित कर्क का, शिर चन्द्रमा अपने घर का हो तो स्वारहवां। लग्न का वृहस्पित कर्क का, शिर चन्द्रमा अपने घर का हो तो स्वारहवां। लग्न का वृहस्पित कर्क का, शिर चन्द्रमा अपने घर का हो तो वारहवां राजयोग होता है।

पूर्वोक्त सोछह और ये बारह मिळकर २८ राजयोग हुए।

तथा पूर्वोक्त चार प्रहों में से एक प्रह लग्न का हो कर उच का हो और चन्द्रमा अपने घर का हो तो चार प्रकार के राजयोग होते हैं।

जैसे सकर छान का सङ्गल और स्वगृह का चन्द्रमा हो तो पहला, तुला लान

का शनि और अपने घर का चन्द्रमा हो तो दूसरा, मेप छग्न का सूर्य और स्वचेत्र का चन्द्रमा हो तो तीसरा, कर्क लग्न का गुरु और स्वचेत्र का चन्द्रमा हो तो चौथा राजयोग होता है।

एवं पहले के अट्टाईस और ये चार मिलकर वत्तीस राजयोग हुए ॥ २ ॥

चवाछिस राजयोग-

वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवर्जितैः। चतुराग्रेष्रहिर्देष्टे नृपा द्वाविशतिः स्मृताः ॥ ३॥

लग्न वर्गोत्तम में हो और इस को चन्द्रमा से भिन्न चार, पांच या छै प्रह देखते हों तो बाईस प्रकार के राजयोग होते हैं।

जैसे वर्गोत्तम गत लग्न को सूर्य, मङ्गल, बुध और बृहस्पति देखते हों तो पहला, सूर्य, मङ्गल, बुध और शुक्र देखते हों तो दूसरा, सूर्य, मङ्गल, बुध और शनि देखते हों तो तीसरा, सूर्य, मङ्गल, वृहस्पति और शुक्र देखते हों तो चौथा, सूर्य, मङ्गल, बृहस्पति और शनैश्वर देखते हों तो पांचवां, सूर्य, मङ्गल, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो छठा, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि हो तो सातवां, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनैश्चर देखते हों तो आठवां, सूर्य, बुध, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो नवमां, सूर्य, वृहस्पति, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो दशवां, मङ्गल, बुध, बृहस्पति और शुक्र देखते हों तो ग्यारहवां, मङ्गल, बुध, बृहस्पति और शनैश्वर देखते हों तो बारहवां, मङ्गल, बुध, शुक्त और शनैश्वर देखते हों तो तेरहवां, मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो चौदहवां, बुध, वृहस्पति, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो पन्द्रहवां राजयोग होता है। इस तरह चार ग्रह के वश पन्द्रह विकल्प होते हैं।

अव पांच ग्रह के विकल्प से दिखाते हैं।

वर्गोत्तमगत लग्न को सूर्य, मङ्गल, बुध, बृहस्पति और शुक्र देखते हों तो पहला, सूर्य, मङ्गल, बुध, बृहस्पति और शनैश्चर देखते हों तो दूसरा, सूर्य, मङ्गल, बुध, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो तीसरा, सूर्य, सङ्गल, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो चौथा, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो पांचवां, मङ्गल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्वर देखते हों तो छुठा,

इस तरह पाँच प्रह के छै विकल्प होते हैं। पूर्वोक्त पन्द्रह और ये छै मिछ कर इक्षीस हुए।

एवं वर्गोत्तम में गत लग्न को सूर्य, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्वर

देखते हों तो एक राजयोग होता है। मिलकर बाईस हुए।

इसी तरह वर्गोत्तम में गत चन्द्रमा के ऊपर चार, पाँच और है ग्रहों की दृष्टि हो तो बाईस प्रकार के राजयोग होते हैं। इस तरह सब मिल चवालिस राज-योग हुए॥ ३॥

पाँच प्रकार के राजयोग—
यमे कुम्मेकेंऽजे गविं शशिन तैरेव तनुगैर्मृयुक्सिंहालिस्थैः शशिजगुरुवक्रेन्रंपतयः।
यमेन्द्र तुङ्गेऽङ्गे सवितृशशिजौ षष्ठभवने
तुलाजेन्द्रचेत्रैः ससितकुजजीवैश्च नरपौ॥४॥

शनैश्चर कुम्भ में, सूर्य मेप में और चन्द्रमा वृप में हो, इन तीनों राशियों में से कोई एक लग्न भी हो तथा बुध, गुरु और मङ्गल कम से मिथुन, सिंह और वृक्षिक में हों तो तीन प्रकार के राजयोग होते हैं।

जैसे—शनैश्वर कुम्भ में, सूर्य मेप में, चन्द्रमा वृष में, बुध मिथुन में, बृहस्पति सिंह में और मङ्गळ वृश्चिक में हो तो इस स्थित में कुम्भ लग्न हो तो प्रथम, मेप

लझ हो तो द्वितीय, बूप लग्न हो तो तृतीय राजयोग होता है।

एवं शनेश्वर और चन्द्रमा अपने उच्च स्थान में हो कर दोनों में से कोई एक लग्न का भी हो, सूर्य और बुध कन्या में, शुक्र, मङ्गल और गुरु क्रम से तुला, मेप और कर्क में स्थित हों तो दो प्रकार के राजयोग होते हैं।

जैसे तुला में शनेश्वर, वृप में चन्द्रमा, कन्या में सूर्य और बुध, तुला में शुक्र, मेप में मङ्गल, कर्क में वृहस्पति हो तो इस स्थिति में तुला लग्न हो तो प्रथम और वृप लग्न हो तो द्वितीय राजयोग होता है।

इस तरह मिळ कर पाँच राजयोग हुए॥ ४॥

तीन प्रकार के राजयोग-

कुजे तुङ्गेऽर्केन्द्रोर्धनुषि यमलग्ने च कुपितः पितर्भूमेश्चान्यः चितिसुतिचलग्ने सशशिनि। सचन्द्रे सौरेऽस्ते सुरपितगुरौ चापधरगे स्वतुङ्गस्थे भानानुदयमुपजाते चितिपितः॥ ४॥

मङ्गळ अपने उच्च स्थान में, सूर्य, चन्द्रमा ये दोनों धनु राश्चि में और।शनैश्चर छान का हो कर सकर में हो तो उत्पन्न जातक राजा होता है। यहाँ पर कोई टीकाकार 'यमलग्ने' इसका अर्थ जिस किसी राशि में स्थित शनेश्वर लग्न में हो इस तरह करते हैं।

कोई शनैश्वर की राशि ( मकर या कुम्भ ) लग्न में हो ऐसा अर्थ करते हैं। पर

ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है।

यतः बादरायण— छग्ने सौरस्तुङ्गे भौमश्चन्द्र।दिस्यौं चापप्राप्तौ । इति ।

तथा माण्डच्य-

आद्भित्यश्च निशाकरश्च भवतो वागीशराशौ यदा सार्द्धं भास्करिणा स्ववीर्यसहितः प्राप्तो मृगे मङ्गलः। प्राप्नोति प्रभवं तदा स सुकृती च्मापालचूडामणि-स्नस्यन्ति प्रतिपन्थिनो रणसुखे यस्मात् कृतान्तादिव॥

मङ्गल सहित चन्द्रमा मकर लग्न में और सूर्य धनु राशि में स्थित हा ता

जातक राजा होता है।

यहाँ पर वादरायण— भानुश्चापे सेन्दुर्भोमस्तुङ्गप्राप्तो छग्ने वा स्यात्। इति । सप्तम राशि में चन्द्रमा और शनैश्वर, धनु में बृहस्पति, छग्न का सूर्य, अपने उच्च स्थान ( मेप ) में हो तो राजा होता है । इस तरह तीन राजयोग हुए॥ ५॥

दो प्रकार के राजयोग-

वृषे सेन्दो लग्ने सवित्रगुषतीदणांश्चतनयैः सुदृक्षायाखस्थेर्भवति नियमान्मानवपतिः। मृगे मन्दे लग्ने सद्दुजरिपुधर्मव्ययगतैः द्यादाङ्काद्यैः स्यातः पृथुगुणयद्याः पुङ्गवपतिः॥ ६॥

चन्द्रमा बूप में हो कर लग्न का हो तथा सूर्य, बृहस्पति, शनैश्वर क्रम से सिंह,

वुला, कुम्भ में स्थित हों तो जातक अवश्य करके राजा होता है।

एवं शनैश्वर मकर का हो कर लग्न में हो तथा चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, गुरू, क्रस ते सिथुन, कन्या, धनु, मीन में स्थित हों तो जातक बड़े गुण-यशवाला राजा होता है।

#### माण्डब्य---

मृगे लग्ने सौरस्तिमियुगगतः शीतिकरणः कुजे युग्मे नार्या शशभृतसुतश्चापधरगः। गुरुदेत्येज्यार्कावभिमतगतौ चारवशतः प्रसूतौ यस्यासौ भवति नरमः शक्रसदृशः॥ ६॥ तीन प्रकार के राजयोग— हुये सेन्दी जीवे मृगमुखगते भूमितनये स्वतुङ्गस्थी लग्ने भृगुजराशिजावत्र नृपती। खुतस्थी वकार्की गुरुराशिसिताश्चापि हिनुके दुधे कन्यालग्ने भवति हि नृपोऽन्योपि गुणवान्॥ ७॥

चन्द्रमा के साथ हो कर बृहस्पति धनु राशि में, मङ्गल मकर के पूर्वार्ध में और शुक्र, बुध दोनों अपने उच्च स्थान (मीन, कन्या) में हों तो इस स्थिति में मीन

लम्न हो तो पहला, कन्या लग्न हो तो दूसरा राजयोग होता है।

बुध कन्या छम्न में मङ्गल, शनि पञ्चम (मकर) में, बृहस्पति, चन्द्रमा और शुक्र चतुर्थ (धनु) में हों तो जातक गुणवान् राजा होता है। पूर्वोक्त दो मिळ कर तीन राजयोग हुए॥ ७॥

पुनः तीन प्रकार के राजयोग— झवे सेन्द्री लग्ने घटमृगमृगेन्द्रेषु सिंहतै— र्यमाराकेंयों ऽभूत्स खलु मनुजः शास्ति वसुधाम् । झजे सारे मूतौं शशिगृहगते चामरगुरी सरेज्ये वा लग्ने धरणिपतिरन्योपि गुणवान् ॥ = ॥

लग्न में हो कर चन्द्रमा मीन राशि में, शनैश्वर कुम्भ राशि में, मङ्गल मकर में और सूर्य सिंह में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक पृथ्वी का शासनकर्ता होता है।

मेप राशि में स्थित हो कर मङ्गल लग्न में, बृहस्पति कर्क राशि में हो तो जातक

राजा होता है।

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु छम्न में और मङ्गळ मेप राशि में हो तो जातक राजा होता है।

पुनः एक श्रकार का राजयोग—
कर्किणि लग्ने तत्स्थे जीवे चन्द्रसितहैरायप्राप्तैः ।
मेपगते अर्के जातं विन्दाद्विकमयुक्तं पृथ्वीनाथम् ॥ ६ ॥
कर्क राशि लग्न हो, उसी में गुरु वैठा हो, चन्द्रमा, ग्रुक और बुध एकादश्च
(वृप) में हों तथा सूर्य मेप में हो तो जातक पराक्रमी राजा होता है ॥ ९ ॥
पुनः एक श्रकार का राजयोग—

मृगमुखेऽर्कतनयस्त नुसंस्थः क्रियकुलीरहरयोऽधिपयुक्ताः । मिथुनतीलिसहिती वुधशुक्री यदि ततः पृथुयशाः पृथिवीशः॥ १०॥ शनैश्वर छग्न में स्थित हो कर मकर के पूर्वार्थ में, मङ्गल मेप में, चन्द्रमा कर्क में, सूर्य सिंह में, बुध मिथुन में और शुक्र तुला में हो तो जातक बड़ा यशस्वी राजा होता है ॥ १०॥

पुनः राजयोग— स्वोचसंस्थे वुधे लग्ने भृगौ मेपूरणाश्चिते । सर्जीवेऽस्ते निशानाथे राजा मन्दारयोः स्रुते ॥ ११ ॥

बुध छम्न में स्थित हो कर अपने उच्च (कन्या) में, शुक्र दशम स्थान (मिथुन) में, बृहस्पति के साथ चन्द्रमा सप्तम (मीन) में और शनैश्वर, मङ्गळ ये दोनों पञ्चम (मकर) में स्थित हों तो जातक राजा होता है॥ ११॥

पूर्वोक्त और वस्यमाण राजयोगों में विशेष विचार—
श्रिष खलकुलजाता मानवा राज्यभाजः
किमुत नृपकुलोत्थाः प्रोक्तभूपालयोगेः।
नृपतिकुलसमुत्थाः पार्थिवा वस्यमाणै—
भेवति नृपतिहरूयस्तेषु भूपालपुत्रः ॥ १२॥

पूर्वोक्त सब राजयोगों में उत्पन्न नीच जाति का भी जातक राजा होता है, तब राजवंश के जातक की क्या बात, अर्थात् वह निश्चय करके राजा होता है।

तथा आगे प्रतिपादित राजयोगों में उत्पन्न राजकुल का जातक ही राजा होता है, अन्य कुल का जातक राजा के समान होता है, किन्तु राजा नहीं होता है ॥ १२ ॥ राजयोग—

उद्यस्वत्रिकोणगैर्वलिष्ठैस्त्र्याद्यैर्भूपतिषंशजा नरेन्द्राः।

पञ्चादिभिरन्यवंशजाता हीर्नैवित्तयुता न भूमिपालाः ॥ १३ ॥ तीन या चार प्रह वली हो कर अपने उच या मूल त्रिकोण में हों तो राजवंश में उत्पन्न जातक राजा होता है।

अगर पांच, छै या सात ग्रह वली हो कर अपने उच्च या मूलत्रिकोण के हों तो नीच कुल में उत्पन्न जातक भी राजा होता है।

इससे अलप अर्थात् तीन चार ग्रह वली हो कर उच्च या ल त्रिकोण के हों तो राजा नहीं किन्तु धनवान् होता है ॥ १३ ॥

पुनः राजयोग—

लेखास्थे अर्के अजेन्दौ लग्ने भीमे स्वोच्चे कुम्मे मन्दे। चापप्राप्ते जीवे राज्ञः पुत्रं चिन्द्यात्पृथ्वीनाथम् ॥ १४ ॥ सूर्यं, चन्द्र दोनो मेष छग्न में, मङ्गळ अपने उच्च स्थान में, शनैश्वर कुम्भ में

और बृहस्पति धनु राशि में हो तो इस योग में उत्पन्न राजकुल का जातक राजा होता है। कोई 'लेखास्थे' के स्थान में 'लेयस्थे' ऐसा पाठ करता है, अर्थात् पूर्वोक्त योग में सिह का सूर्य हो तो राजा होता है। ऐसा अर्थ करने से भी कोई विरोध नहीं होता॥ १४॥

पुनः राजयोग— स्वर्जे शुक्ते पातःलस्थे धर्मस्थानं प्राप्ते चन्द्रे । दुश्चित्रयाङ्गधाप्तिप्राप्तैः शेयैर्जातः स्वामी भूमेः ॥ १४ ॥

अपनी राशि में स्थित हो कर शुक्र जन्म छन्न से चतुर्थ में, चन्द्रमा नवम में और शेष ग्रह (मङ्गछ, बुध, गुरु, सूर्य, शिन ) तृतीय, छन्न और एकादश स्थान में हों तो इस योग में उत्पन्न राजवंश का जातक राजा होता है ॥ १५॥ पुनः राजयोग—

सौम्ये वीर्ययुते तिनुयुक्ते वीर्याङ्ये च शुमे शुभयाते । धर्मार्थोपचयेष्वय शेषेर्धर्मातमा नृपजः पृथिवीशः॥ १६॥

वलवान् बुध लग्न में, ग्रुभग्रह (गुरु या शुक्र) नवम में और शेप ग्रह नवम, द्वितीय, नृतीय, पष्ट, दशम, एकादश इन स्थानों में स्थित हों तो जातक राजा का पुत्र हो तो धर्मात्मा राजा होता है। कहीं पर 'शुभयाते' के स्थान में 'सुखयाते' ऐसा पाठान्तर है। अर्थ-चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हों यह है॥ १६॥

पुनः दो प्रकार के राजयोग-

वृषोद्ये मूर्तिधनारिलाभगैः राशाङ्कजोचार्कसुतापरैर्नृपः।
सुखे गुरौ खे राशितोचणदीधितो यमोद्ये लाभगतेर्नृपोऽपरः॥१०॥
वृप लग्न हो और चन्द्रमा, बृहस्पति, शनि, शेप ग्रह क्रम से लग्न, द्वितीय, पष्ठ,
एकादश इन स्थानों में स्थित हों तो जातक राजा का पुत्र हो तो राजा होता है।

बृहस्पति चतुर्थ में, चन्द्रमा, सूर्य दोनों दशम में, शनैश्वर लग्न में और शेप ग्रह एकादश में हो तो राजा का पुत्र राजा और दूसरा धनी होता है ॥ १७ ॥

> पुनः दो प्रकार के राजयोग— मेषूरणायतनुगाः शशिमन्दजीचा-जारी धने सितरची हियुके नरेन्द्रः। वकासितौ शशिसुरेज्यसितार्कसौम्या-

> > होरासुखास्तश्चभखाप्तिगताः प्रजेशः॥ १८॥

चन्द्रमा दशम स्थान में, शनैश्चर एकादश में, बृहस्पति लग्न में, बुध, मङ्गल दोनों द्वितीय स्थान में और शुक्र, सूर्य, दोनों चतुर्थ में हो तो जातक राजा का पुत्र हो तो राजा होता है।

मङ्गल, शनैश्वर दोनों लग्न में, चन्द्रमा चतुर्थ में, बृहस्पति सप्तम में, शुक्र नवम

में, सूर्य दशम में और बुध एकादश में हो तो राजकुछ में उत्पन्न जातक राजा होता है। यदि अन्य कुछ में उत्पन्न हो तो धनी होता है॥ १८॥

राज्यप्राप्ति का समय-

कर्मलग्नयुतपाकदशायां राज्यलव्धिरथवा प्रवलस्य। शत्रनीचगृहजातदशायां छिद्रसंश्रयदशा परिकल्पा॥ १६॥

राजयोगकारक यहाँ में जो यह दशम या लग्न में बैठा हो उस की दशा अन्त-र्दशा में राज्य लाभ होता है। अगर दशम, लग्न इन दोनों स्थानों में राजयोगकारक यह हों तो उनमें जो बली हो उसकी दशा, अन्तर्दशा में राज्य लाभ होता है। यदि उक्त दोनों स्थानों में बहुत राजयोग कारक यह हों तो उनमें जो सब से बली हो उसकी दशा, अन्तर्दशा में राज्य लाभ होता है। उक्त दोनों स्थानों में कोई यह न हो तो राजयोग कारक प्रहों में जो सबसे अधिक बली हो उसकी दशा, अन्तर्दशा में राज्य लाभ होता है।

राज्यलिधकारक ग्रह की अन्तर्दशा सब ग्रह की दशा में आवेगी उनमें कब राज्य लाभ होगा इस पर विचार यह करना चाहिए कि राज्य लाभ कराने वाला ग्रह गोचरवश जिस अन्तर्दशा में अति बली हो उसी अन्तर्दशा में राज्य लाभ होता है।

जो वली प्रह शत्रु स्थान या नीच स्थान में स्थित हो उसकी दशा, अन्तर्द्शा छिद्रसंज्ञक है। इस छिद्रसंज्ञक दशा, अन्तर्दशा में प्राप्त राज्य का नाश होता है।

यदि निर्वल प्रह शत्रु स्थान या नीच स्थान में स्थित हो उसकी दशा, अन्त-दंशा संश्रयसंज्ञक है, इस दशा, अन्तर्दशा में प्राप्त राज्य का नाश होता है, किन्तु देवता, राजा इत्यादि के आश्रय से पुनः प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥

यात्रा में—

अरिकोपहतदशायां जन्मोदयनाथशत्रुपाके च। स्वदशेशकारकदशा संश्रयणीयो नरेन्द्रः ॥ तथा भगवानु गार्गि—

लग्नगः कर्मगो वा स्याद्थवा प्रवलोऽपि यः।
स स्यारस्वान्तर्दशाकाले राज्यदः प्रवलो यदा॥
नीचारिगृहसंस्थस्य दशायां प्रवलस्य च।
च्युतिर्वलविहीनस्य तन्मोचः परसंश्रयात्॥
भोगी और भिन्न, चोरों के स्वामी का योग—

गुरुस्तितबुधलग्ने सप्तमस्थे अर्कपुत्रे वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म विन्धात् । गुभवलयुतकेन्द्रेः क्र्रभस्थेश्च पापै-र्वजित शवरदस्युस्वामितामर्थमाक् च ॥ २०॥

इति श्रीवराहमिहिर्कते वृहजातके राजयोगा उच्याय पकादशः ॥ ११॥ बृहस्पति, शुक्र, बुध ये तीनों लग्न में, शनैश्वर सप्तम में और सूर्य दशम में हो तो इस योग में उत्पन्न जातक भोगी होता है।

कोई 'गुरुसितबुधलग्ने' इस का अर्थ—वृहस्पति की राशि (धन, मीन) शुक्र की राशि (बृप, तुला) या बुध की राशि (मिथुन, कन्या) लग्न में हो-ऐसा करते हैं। क्यों कि दशम में सूर्य के रहने पर बुध, शुक्र लग्न में नहीं हो सकते। अतः वरामिहिराचार्य 'पूर्वशास्त्रानुसारेणायं योगः कृतः' ऐसे कहे हैं। यहां पर भगवान् गागि के मत से प्रथम अर्थ ही ठीक आता है।

जैसे उन का वचन— जीवज्ञभागवैर्लंग्ने सत्तमस्थेऽर्कनन्दने। दशमस्थे रवी जातो भोगवान् पुरुषो भवेत्॥

शुभग्रहों की राशि केन्द्र में हों और पापग्रह पाप राशियों में हों तो भिन्न, चोरों का स्वामी, धनी और ओगी होता है।

कोई 'ग्रुभवलयुतकेन्द्रेः' इस का बली ग्रुभग्रह केन्द्र में हो ऐसा अर्थ करते हैं, किन्तु वह ठीक नहीं है।

यतः भगवान् गार्गिः— पापचेत्रगतैः पापैः केन्द्रस्थैः सौम्यराशिभिः। सबलेर्यस्य जन्म स्यात्स्याद्सौ दस्युनायकः॥ २०॥ इति बृहज्ञातके 'विमला' हिन्दीटीकायां राजयोगाध्याय एकादशः॥ ११॥ अथ प्रन्थान्तरादाकुष्य राजयोगानाह—

नभश्चराः पञ्च निजोश्चसंस्था यस्य प्रस्तौ स तु सार्वभौमः। त्रयः स्वतुङ्गादिगताः स राजा राजात्मजोऽन्यस्य सुतोऽत्र मंत्री॥

जिस जातक के पांच ग्रह उच्च के हों वह चक्रवर्ती राजा होता है। जिस के तीन ग्रह उच्च के हों तो भी वह मनुष्य राजा होता है। इस योग में राजा के घर में उत्पन्न टड़का ही राजा होता है, अगर राजवंश में उत्पन्न न हो तो वह मनुष्य मंत्री होता है।

अन्यच—दिनाधिराजे सृगराजसंस्थे नक्षे सवक्षे कलशेऽर्कस्नौ। पाटीरलग्ने शशिना समेते महीपतेर्जन्म महीजसः स्यात्॥ अगर सिंह में रिव हो, मकर में मंगल हो, कुम्म में श्वनि हो, मीम में चन्द्रमा हो तो जातक बढ़ा तेजस्वी राजा होता है। धन्यच—द्वन्द्वे देश्यगुरौ निज्ञाकरसुते मूर्तौ स्वतुङ्गे स्थिते। नक्ने वक्रशनेश्वरे च शफरे चन्द्रामरेज्यौ स्थितौ॥ योगोऽयं प्रभवेशम्बतिसमये यस्यावनीको महान्।

जिस के जन्मकाल में मिथुन का शुक्र हो, उच्च का बुध लग्न में बैठा हो, वकी शनैश्वर मकर राशि में हो, मीन में चन्द्रमा और बृहस्पति हो वह अनुष्य बड़ा भारी राजा होता है।

अन्यच-तुङ्गिरंधती गुक्रवुधी विलग्ने नक्षे च वक्षे धनुपीज्यचन्द्री। प्रसृतिकाले नियती भवेतामाखण्डलो भूमितलेऽपि संस्थः॥

जिस के उच का बुध और शुक्र लग्न में हो, मङ्गल सकर का हो, वृहस्पित और चन्द्रमा धनु में हो तो वह मनुष्य पृथ्वीतल में इन्द्र के समान होता है। अन्यच—सिंहोद्येऽर्कस्त्वजरों मृगाङ्कः शनैश्चरः कुम्भधरे सुरेज्यः।

धनुर्धरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मनुजो अवेत्सः ॥

जिस के लग्न का रिव सिंह में हो, चन्द्रमा मेप में हो, शनि कुम्स में हो, खहरपति धनु में हो, मकर में मङ्गल हो तो वह राजा होता है। अन्यच—वाचस्पतिः स्वोचगतो विलग्ने मेपे दिनेशः शनिश्रकसौग्याः।

छाभाछयस्थाः किछ भूमिपाछं तं भूतछस्याभरणं गृणन्ति ॥

स्पष्ट हे-

अन्यच-एश्येन्म्रगाङ्कात्सजिमन्द्रमन्त्री विचित्रसम्पन्तृपति करोति । नचत्रनाथोप्यधिमित्रभागे शुक्केण दृष्टो नृपति करोति ॥

जिस की जन्म कुण्डली में बुध को दृहस्पति देखे तो वह मनुष्य विचित्र सम्पत्ति वाला राजा होता है। चन्द्रमा अधिमित्र के घर में वैया हो, शुक्र उस को देखता हो तो भी वह मनुष्य राजा होता है।

अन्यच-स्वोच्चे मूर्तिगतेऽमृतांशुतनये नके सवके शनौ । चापे वागधिपेन्दुभागंवयुते स्याजन्म भूमीपतेः ॥

अगर लग्न में उच का बुध हो, वक्री शनि मंकर राधि का हो, बृहस्पति, चन्द्रमा और शुक्र मीन में हों तो जातक राजा होता है।

अन्यच-प्रसृतिकाले मदने धने च व्यये विलग्ने यदि सन्ति खेटाः। ते ल्लन्योगं जनयन्ति तस्य प्राक् पुण्यपाकाश्युदयो हि यस्य ॥

जिस के जन्म काल में सप्तम, द्वितीय, द्वादश और लग्न इन स्थानों में सब ग्रह हों तो उसको छुत्रयोग होता है। यह छुत्रयोग पूर्वजन्मार्जित पुण्य के वल से होता है। अन्यच कुक्रन्यालग्नतते सुधे च विबुधामारये च जायास्थिते। भौमार्को सहजेऽर्कजोऽरिभवनेऽम्बुस्ये स्ट्रगोर्नन्दने । राजा स्यान

जिस के जन्म काल में हुध कन्या लग्न में हो, बृहस्पित सप्तम में हो, मंगल और रिव नृतीय में हो, शनि छुठे अवन में हो और शुक्र चतुर्थ में हो तो वह मनुष्य राजा होता है।

अन्यच-मेपे दिनेशः शशिना समेतो यस्य प्रस्तौ स तु भूपतिः स्यात्। स्वतुङ्गगेहायगतौ सितेज्यौ केन्द्रत्रिकोणे कुरुतश्च भूपम्॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा सहित सूर्य भेष में हो वह मनुष्य राजा होता है, जिस के शुक्र और बृहस्पति अपने-अपने उच्च के हो कर केन्द्र ( ११४१७) १० ) वा श्रिकोण ( ९।५ ) में हो वह मनुष्य राजा होता है।

अन्यच-भीने निशाकरः पूर्णः सर्वप्रहनिरीचितः। सार्वभीमं नरं क्रक्योदिन्द्रतुच्यपराक्रमस्॥

जिस के जन्म काल में मीन राशि का पूर्ण बली चन्द्रमा हो, शेष सब प्रहों की उस पर दृष्टि हो तो बह मनुष्य सार्वभीय होता है और उस का पराक्रम इन्द्र के समान होता है।

अन्यच—स्वोचे स्थितः सोमसुतः ससीमः कुर्यान्नरं मागधदेशराजम् । जन्माधिपो जन्मविलय्नपो वा केन्द्रे बली नीचकुलेऽपि भूपम् ॥ कुर्यादुदारं सुत्रां पत्रित्रं किमत्र चित्रं चितिपालपुत्रम् ।

जिस के जन्म काल में उच का बुध चन्द्रमा के साथ बैठा हो वह मनुष्य मगध देश का राजा होता है। जिस के जन्म राशि का स्वामी अथवा जन्म लग्न का स्वामी वकी हो कर केन्द्र में हो तो नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य भी उदार और पवित्र आचरण वाला राजा होता है। अगर राजपुत्र राजा हो तो इस में आक्षर्य की क्या वात है।

अन्यच्च—मृगराशिं परित्यज्य स्थितो छन्ने बृहस्पतिः । करोति पृथिवीनाथं मत्तेअपरिवारितम् ॥

जिस के जन्म काल में लग्न में मकर राशि को छोड़ कर अन्य किसी राशि में बृहस्पति बैठा हो तो यह मनुष्य राजा होता है। उस के दरवाने पर बढ़े-बड़े मस हाथी बँधे रहते हैं।

अन्यच-मीनोद्ये दानवराजपूज्यश्रन्द्रामरेज्यौ भवने कुलीरे । मेपेऽर्कभौमौ नृपतिः किल स्यादाखण्डलेनापि तुलां प्रयाति ॥

जिस के जन्म लग्न स्थान में मीनराशि का ग्रुक बैठा हो, चन्द्रमा और बृहस्पति कर्क में हो सूर्य और मंगल मेप में हो तो वह मनुष्य इन्द्र के समान राजा होता है। अन्यख—मेपे गतो मुर्तिनतः प्रस्तौ बृहस्पतिश्चास्तगतः कलावान् । रसातछे व्योसगतः सितश्रेन्महीपतिर्गीतदिगन्तकीर्तिः॥

जिस के जन्म काल में मेप राशि का बृहस्पति लग्न में हो, चन्द्रमा सप्तम में हो, चनुप्रमा देशम स्थान में शुक्रहो वह मनुष्य दिगन्त कीर्ति वाला राजा होता है। किन्यक्त-एको प्रिक्षास्तः शुभदः स्वतुक्ते केन्द्रे पतको वलवानू प्रदृष्टः।

सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानवो मानवनायकः स्यात्॥

जिस के जन्म काछ में एक भी शुभग्रह उच का हो तथा केन्द्र में स्थित बलवान सूर्य के जपर पंचम स्थान स्थित वृहस्पति की दृष्टि हो तो वह मनुष्य मनुष्यों का नायक (राजा) होता है।

अन्यच-सुरासुरेज्यस्थितदृष्टिरिन्दुः स्वोचे स्थितो भूमिपति करोति । विलोकयन्तः परिपूर्णभन्दं शुक्रज्ञजीवा जनयन्ति भूपम् ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा उच्च का हो उस को बृहस्पित और शुक्र देखते हों तो राजा होता है। अगर पूर्ण चन्द्र को शुक्र, बुध और बृहस्पित देखते हों तो भी राजा होता है।

अन्यच—छायासुतो नक्रविल्झयातश्चास्ते प्रसूतौ यदि पुष्पवन्तौ । लाभे कुजो वे भूगुजोऽष्टमस्थः स्याद्भूपतिर्भूपकुलप्रसूतः॥

जिस के जन्म काल में सकर लग्न में शनैश्वर बैठा हो, सूर्य और चन्द्रमा ससस स्थान में हों, मंगल एकादश में हों और शुक्र अष्टम स्थान में हो तो राजा के वंश में उत्पन्न जातक राजा होता है।

अन्यच-सुरासुरेज्यौ भवतश्चतुर्थेऽस्यर्थं समर्थः प्रथिवीपतिः स्यात् । कर्कस्थितो देवगुरुः सचन्द्रः कारमीरदेशाधिपति करोति ॥

जिस के जन्म काल में शुक्र और वृहस्पति चतुर्थ में हो तो वह मनुष्य राजा होता है। अगर चन्द्रमा सहित बृहस्पति कर्क राशि का हो तो वह मनुष्य काश्मीर देश का राजा होता है।

अन्यच्च—दृश्यते युज्यते वापि चन्द्रजेन बृहस्पतिः। शिरसा शासनं तस्य धारयन्ति महीभृतः॥

जिस के जन्म काल में बृहस्पति, बुध से दृष्ट या युत हो तो उस की आज्ञा को राजा लोग शिर से धारण करते हैं।

अन्यच—गुरुः कुछीरोपगतः प्रसृतौ स्मराम्बुखस्था भृगुमन्द्भौमाः। तद्यानकाले जलधेर्जलानि भेरीनिनादोच्छलनं प्रयान्ति॥

जिस के जन्म काल में बृहस्पति कर्क का हो, शुक्र, शनि और मंगल क्रम से सप्तम, चतुर्थ और दशम स्थान में हों तो उस के यात्रा समय में समुद्र के जल भी उछ्नल उठते हैं।

अन्यद्य-धनश्यताः सौभ्यसितामरेध्या सन्दानुचन्द्रा यद् सष्टमस्थाः ।

यस्य प्रसूती स तु भूपितः स्यादरातिदन्ति चितिसिंह एव ॥ जिसके जन्म काल में बुध, शुक्र और वृहस्पति धन स्थान में हों, चिन, मंगल और चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो वह मनुष्य राजा होता है और शश्च रूप हायी को नाश करने में सिंह के समान होता है।

अन्यच—सिंहे कमलिनीभर्ता कुलीरस्थो निशापितः। दृष्टौ द्वाविष जीवेन पार्थिवं कुरुतस्तदा॥

जिसके जन्म काल में सिंह राशि में सूर्य हो, चन्द्रमा कर्क राषि का हो, इन दोनों के उपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह राजा होता है।

अन्यच-इधः कर्कटमारूढो वाक्पतिश्र धनुर्द्धरे । रविभूसुतदृष्टौ तो कुरुतः पृथिवीपतिस ॥

जिस के जन्म काल में कर्क का बुध और धन का बृहस्पति हो, इन दोनों के ऊपर सूर्य और संगल की दृष्टि हो तो वह राजा होता है।

अन्यच-नृषे शशी लग्नगतोऽम्ब्रसप्तखस्था रवीज्यार्कसुता भवन्ति । तद्दण्डयात्रासु रजोऽन्धकाराहिनेऽपि रात्रिः कुरुते प्रवेशम्॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा वृप का होकर लग्न में हो, चतुर्थ, सहम, दशम, स्थानों में क्रमशः रिव, वृहस्पित, शिन हों तो वह राजा होता है। जब उस की सवारी निकलती है तब इतनी धूल उदती है कि दिन में भी रात्रि के समान अन्धकार हो जाता है।

अन्यच-उद्देग्वशिष्ठो भृगुजश्च पश्चात् प्राग्वाक्पतिर्दृष्णितस्त्वगस्त्यः। प्रसृतिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पाथोनिधिमेखलायाः॥

जिस के जन्म काल में उत्तर में विशिष्ठ हो, पश्चिम में शुक्र हो, पूर्व में बृहस्पित हो और दिचण में अगस्त्य हो वह मनुष्य समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी होता है। अन्यश्व—गुविन्दुसौम्यास्फुजितश्च यस्य मूर्तित्रिधर्मायगता भवन्ति।

सृगेऽकस्तुस्तनुगोऽत्र नुनमेकातपत्रां स अनक्ति धात्रीस्॥

जिस मनुष्य के जन्मकाल में बृहस्पति, चन्द्रमा, बुध और शुक्र क्रम से लग्न, तृतीय, नवम और एकादश स्थान में हों, शनि लग्न में मकर रॉशि का हो तो वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है।

अन्यच—छग्नं छप्तपतिर्वछान्वितवपुः केन्द्रश्चिकोणे शिवे प्रच्छायानविवाहजन्मतिछके कुर्यान्द्रपाछं ध्रुवस् । सच्छीछं विभवान्वितं गतन्त्रं सुफातपत्रान्वितं जातं निम्नकुछेऽपि भूतिसहितं शंसन्ति गर्गाव्यः ॥

अगर छग्नेश ब्रुवान् हो कर केन्द्र, न्निकोण या छाम स्थान में बैठ कर छन्न को देखता हो तो प्ररव, यात्रा, विवाह, जन्म अथवा राखतिछक में मबुष्य को राखा बनाता है और वह मनुष्य अच्छे स्वभाव वाला, धन से युक्त, रोग से रहित, मोती लगे छन्न से युक्त होता है। यद्यपि नीच कुल में भी जन्म हो तथापि वह सम्पत्ति युक्त होता है।

अन्यच-कलाकलापाधिकृताधिशीलचन्द्रो!भवेजनमनि केन्द्रवर्ती।

विहाय छप्नं कुरते नृपाछं छीछाविछासाकछितारिवृन्द्म् ॥

जिस के जन्म काल में बलवान् चन्द्रमा लग्न को छोड़ कर केन्द्र में हो वह मनुष्य राजा होता है और शत्रुओं के समूह को जीतता है।

अन्यच-लग्ने सौरिस्तथा चन्द्रस्त्रिकोणे जीवभारकरी।

कर्मस्थाने भवेद्गीमो राजयोगस्तदा भवेत्॥

जिस के जन्म काल में लग्न में शनि और चन्द्रमा हो, त्रिकीण में वृहस्पित और सूर्य हो दशम में मंगल हो तो राजयोग होता है।

अन्यच-केन्द्रगः सुरगुरुः सशशाङ्को यस्य जन्मिन च भार्गवदृष्टः। भूपतिर्भवति सोऽतुल्कीर्तिनीचगो यदि न कश्चिदिह स्यात्॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा सहित बृहस्पित केन्द्र में हो, उस के उपर खुक की दृष्टि हो और कोई ग्रह नीच का न हो तो वह मनुष्य अतुल कीर्तिवाला राजा होता है।

अन्यज्ञ - भौमः परयति जीवं जीवेन निरीत्तितो महीस्नुः।
मन्त्री परोपकारी देवैरपि सुपूजितो वालः॥

जिस के जन्म काल में मंगल, बृहस्पित को देखे और मङ्गल पर बृहस्पित की हि हो तो वह मनुष्य मन्त्री परोपकारी और देवता से भी पूजित होता है।

अन्यच—केन्द्रे विलग्ननाथः श्रेष्टवलो मानवाधिपं कुरुते । सर्वेर्गगनभ्रमणेंद्रष्टे लग्ने भवेन्महीपालः॥

जिस के जन्म काल में लग्नेश वली हो कर केन्द्र स्थान में बैठा हो वह मनुष्य राजा होता है। अगर सब यह लग्न को देखते हों तो भी राजा होता है।

अन्यच-जीवो बुधो भृगुसुतोऽथ निशाकरो वा धर्मे विशुद्धतनवः स्फुरदंशुजालाः। मित्रैनिरीचितयुता यदि सूतिकाले कुर्वन्ति देवसदशं नृपति महान्तम् ॥

जिस के जन्म काल में चेटावल युक्त वृहस्पति, बुध, शुक्र और चन्द्रमा धर्म स्थान में हों और भिन्न ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हों तो वह मनुष्य बड़ा प्रतापी राजा होता है।

राजा होता है।
अन्यच—मेपस्थी भानुभौमी बृपशशिस्तुजो भौममन्दी स्रगस्थी
कन्यायां रोहिणेयो रविशशिदमनः कर्कटे जीवचन्द्री।
भीनस्थी शुक्रजीवी तुलशिमशृजी जन्मगे राहुसौम्यी
बो योगेष्वेषु जातः स भवति मनुजो सुमिपालो धनी वा॥

सूर्य और मङ्गल मेप में हों, चृप राशि में चन्द्रमा और शुक्र हों, मकर राशि में मङ्गल और शिन हों, कन्या में बुध और राहु हों, कर्क राशि में बृहस्पित और चंन्द्रका हों, मीन राशि में शुक्र और बृहस्पित हों, तुला राशि में शिन और शुक्र हों, सिश्चन में राहु और बुध हों, इन योगों में जो जातक पैदा होता है वह राजा अथवा धनी होता है।

अन्यच-एक एवं ग्रहः स्वर्चे वर्गोत्तमगतो यदि। वलवान्मित्रसंदृष्टः करोति समहीभ्रतम्॥

जिस के जन्म काल में एक भी ग्रह अपने घर का अथवा अपने वर्गोत्तम का हो तो वह मनुष्य राजा होता है।

अन्यच-मूर्तो वा पञ्जमस्थाने यदा जीवो भवेत्तदा। दशमे चन्द्रमा वापि राज्याध्यत्तस्तदा भवेत्॥

जिस के जन्म काल में लग्न अथवा पद्धम स्थान में बृहस्पति हो, दशम स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य राजा होता है।

अन्यच-आकाशमन्दिरगतस्तनुषः स्वगेहे कुर्यात्ररं नृपतिचकवरैः सुसेव्यम् ।

जिसके जन्म काल में लग्नेश दशम स्थान में अपने घर का हो उस मनुष्य की सेवा राजा लोग करते हैं।

अन्यच-नीचिस्थितो जन्मिन यो प्रहः स्यात्तद्राशिनाथश्च तदुचनाथः।
भवेत्त्रिकोणे यदि केन्द्रवर्ती राजा भवेद्धार्मिक-चक्रवर्ती॥

जिस के जन्म काल में जो ग्रह नीच का हो उस राशि का जो स्वामी, उस का जो उच्च स्थान, उस उच्च का जो स्वामी हो वह अगर त्रिकोण में अथवा केन्द्र में हो तो वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है।

अन्यच-सुकृतनिलयनाथे केन्द्रगे जन्मलग्नात्प्रभवति यदि योगः सार्वभौमाभिधानः।

बहुतरगुणपूर्णों बुद्धिमान्दानशीलो भवित नृपितसेन्यो धार्मिको भूपभूषः ॥ जिस के जन्म काल में भाग्यस्थान का स्वामी जन्म लग्न से केन्द्र स्थान में स्थित हो तो सार्वभौम राजा होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत गुण से पूर्ण, बुद्धिमान, दानी, धर्मात्मा तथा राजाओं का भी राजा होता है।

अन्यच—शफरीयुगले चन्द्रः कर्कटे च बृहस्पतिः। शुक्रः कुम्मे भवेद्राजा गजवाजिसमृद्धिमाक॥

जिस के जन्म काल में मीन अथवा मिथुन राशि में चन्द्रमा, कर्क में बृहस्पति और कुम्म में शुक्र हो तो वह मनुष्य हाथी, घोड़ा और नाना प्रकार के धन से युक्त राजा होता है।

अन्यच—मर्स्यानां जन्मकाले विबुधपविगुरुर्दानवेशस्य मन्त्री स्वस्थो: मुलबिकोणे विमकररहिते संयुते तुक्तराशौ। पुत्रे पाताठलप्ते मनसिजनिलये धर्मकर्मायकोशे ज्ञानामोद्रयुष्टः स भवति मनुजो भूपमान्यो धनाट्यः ॥

जिस के जनम काल में बृहस्पति और शुक्र अपने घर में हो, मूल विकोण में ही सूर्य रहित हो, उच्च राशि में हो, पञ्चम, चतुर्य, प्रथम, सप्तम, नवम, दक्षम, प्रकादश, द्वितीय स्थानों में हो तो राजमान्य, धन, विधा तथा आनन्द से युक्त होता है।

अन्यच-उपचयगृहसंस्थो जन्मतो यस्य चन्द्रः।

स भवित नरनाथः शकतुल्यो बर्छन ॥ जिस के जन्म काल में चन्द्रमा उपचय गृह (३,६,१०,११) में स्थित हो वह मनुष्य राजा होता है और वल में इन्द्र के समान होता है। अन्यच-गुरुसितबुधलसे सप्तमस्थेऽर्कपुत्रे वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म विद्यात्।

जिस के बृहस्पति, शुक्र तथा बुध छन्न में, सप्तम स्थान में शनि और दशम स्थान में सूर्य हो तो भोग करने वाला होता है।

स्थान म सूर्य हा ता भारा करन वाला हाता है। अन्यच—दिवोकसांपतेर्मन्त्री कुर्यात्पश्यन्त्रुधं नृपम् ।

जिस के जन्म काल में बृहस्पति बुध को देखता हो वह मनुष्य राजा का मन्त्री होता है।

अन्यच—केन्द्रे विल्यानाथः श्रेष्ठबलो मानवाधिपं कुरुते ।

यलवान् लग्न का स्वामी केन्द्र में हो तो राजा होता है। अन्यच-धने व्यथे तथा लग्ने सप्तमे च यदा ग्रहाः।

छुत्रयोगस्तदा ज्ञेयो वंश्यानां नायको भवेत्॥

अगर सब ग्रह द्वितीय, द्वादश, छप्न और सप्तम इन चार स्थानों में हों तो छुत्र योग होता है, इस योग में उत्पन्न मनुष्य अपने कुछ में श्रेष्ठ होता है।

अन्यच—लग्नात्पष्ठ उताष्टमे श्यिदि (श्रुमाः पापैरयुक्तेचिताः। मन्त्री दण्डपतिः चितेरधिपतिर्नेता बहुनां पतिः॥

लप्न से पष्ठ और अष्टम स्थान में शुभग्रह हों तथा पापग्रह से अुद्ध या दृष्ट न हों तो मन्त्री या राजा या सेनापति होता है।

अन्यच-यदि भवति च केन्द्री यामिनीनाथ एव

प्रदद्ति वियभार्या पुत्रिणीं वा सुरूपास् । धनकनकसमृद्धिं माणिकं हीररत्नं रचयति सृगनाभेश्चन्द्रनेश्वचितासम् ॥

अगर केवल एक चन्द्रमा केन्द्रवर्ती हो तो प्रिया, पुत्रवती धौर खुन्दर रूपवाली भार्या मिलती है। धन, सुवर्ण, हीरा, मणि, रहों की खद्दद्धि होती है। सदा कस्तूरी मिश्रित चन्द्रन से शोभित शरीर रहता है।

अन्यच-विद्यास्थाने यदा सीम्यः कर्कस्थाने च चन्द्रशाः।

धर्मस्थाने यदा जीवो राजयोगस्तदा भवेत् ॥

अगर पञ्चम स्थान में बुध, कर्क राशि में चन्द्रमा, धन स्थान में बृहस्पति हो तो राजयोग होता है।

अन्यच-धरुर्मीनतुलामेषमृगङ्गमोदये शनौ । चार्वङ्गो नृपतिर्विद्वान् पुरमामामणीर्भवेत् ॥

धतु, मीन, तुला, मेप, मकर या कुम्भ का शनि लग्न में हो तो अच्छे शारीर बाला, पण्डित और पुर-प्राम वासियों में अग्रगण्य होता है।

अन्यख—स्वत्रेत्रस्थो यदा जीवो बुधः सौरिश्च चेद्रवेत्।

तस्य जातस्य दीर्घायुः सम्पद्ध पदे पदे ॥ अगर बृहस्पति, बुध और शनैश्वर स्वन्नेत्रस्य हों तो उस मनुष्य की दीर्घायु कहना चाहिये, और पद पद में सम्पत्ति मिलती है ।

अन्यच —आदौ जीवः शनिश्चान्ते ग्रहा मध्ये निरन्तरम् । राजयोगं विजानीयादिति गर्गेण भाषितम् ॥

जिस के जन्म काल में आदि में बृहस्पति, अन्त में शनि, और मध्य में शेष अह निरन्तर हों तो उस को राजयोग होता है। ऐसा गर्ग मुनि का कथन है। अन्यच—एकोऽपि केन्द्रभवने नवपद्ममें वा भास्वन्मयुखविमलीकृतदिग्विभागः।

निःशेपदोपमपहत्य शुभप्रसूतं दीर्घायुपं विगतरोगभयं करोति ॥ जिस के जन्म काल में एक भी बलवान् तेजस्वी ग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो सम्पूर्ण दोषों को नाश करके दीर्घायु और रोग रहित करता है।

अन्यच-दिन्यस्वीवरकाञ्चनाम्बरयुतः पाण्डित्यल्डमीमयः शश्वत्कौतुकगीतनृत्यरसता व्यापारद्वीसागुरुः । पुत्रश्रातृजनान्वितः स्थिरमतिः सत्कर्मप्रीत्यन्वितो जीवे केन्द्रगते भवेत्रिजसुखी सत्कर्मकारी नरः॥

जिस के जन्म काल में बृहस्पति केन्द्र में हो वह मनुष्य दिन्य स्त्रो, सुवणं, वस्त्र पाण्डित्य और लक्ष्मी से युक्त होता है। सर्वदा कौतुक, गीत, नृत्य, रिसकता, व्यापार और दीचा में प्रवीण होता है। पुत्र और भाइयों से युक्त, स्थिरमित, सत्कर्म में प्रीति करने वाला तथा अपने पराक्रम से सुखी होता है। अन्यच—मृगपतिवृषकन्या कर्कटस्थश्च राहुर्भवित विपुल्लच्मी राजराज्याधियों वा।

हयगजनरनौकामेदिनीबुद्धियुक्तः स भवति कुलदीपो राहुतुक्तो नराणाम् ॥ जिसके जन्म काल में मकर, घृष, कन्या अथवा कर्क का राहु हो तो वह मनुष्य वदा लक्ष्मीवान् अथवा राज्य का स्वामी, हाथी, घोदा, भृत्य, नौका, पृथ्वी और बुद्धि से युक्त होता है। और कुल में दीपक होता है, इस योग को राहुक्क योग कहते हैं। अन्यच—एकः शुक्रो अननसमये लाभसंस्थे च केन्द्रे आतो वे जन्मराशौ यदि सहजगतः प्राप्यते वा त्रिकोणे। विद्याविज्ञानयुक्तो भवति नरपतिर्विश्वविख्यातकोर्ति— द्रानी मानी च शुरो बहुगुणसहितः सद्गजैः सेव्यमानः॥

जिस के जन्म समय में केवल शुक्र एकादश, केन्द्र, जःम, पराक्रम अथवा त्रिकोण में हो तो वह मनुष्य विद्या, विज्ञान से युक्त, संसार में प्रसिद्ध, राजा,दानी, मानी, शूर, बहुत गुणों से युक्त और सुन्दर हाथियों से युक्त होता है।

अन्य च—दशमे बुधसूर्यों च भौमराहू च पष्टगौ।

राजयोगेऽत्र यो जातः स पुमान्नायको भवेत्॥

जिस के जन्म काल में बुध और सूर्य दशम में, मङ्गल और राहु पष्ट में हो तो राजयोग होता है। इस योग में जो जातक उत्पन्न होता है वह पुरुषों का नायक होता है।

अन्यरच-धनवान् प्राज्ञः शूरो मन्त्री वा दण्डनायकः पुरुषः । दशमस्थे रवितनये वृत्दपुरग्रामनेता स्यात् ।

जिस के जन्म काल में दशम स्थान में शनि हो वह मनुष्य धनवान् , पण्डित, शूर, मन्त्री, दण्डनायक अथवा नगर और ग्राम का नेता होता है।

अन्यच्च—चन्द्रः पश्येद्यदादित्यं बुधः पश्येन्निशापतिम्।

अस्मिन् योगे तु यो जातः स भवेद्वसुधाधिपः॥ जिसके जन्म काल में चन्द्रमा की सूर्य पर, बुध की चन्द्रमा पर दृष्टि हों वह मनुष्य राजा होता है।

अन्यरच—लग्नपो धनपश्चेव धनभावस्थितो यदि। तदा कोटिमितं द्रव्यं करोति नरमन्दिरे॥

जिस के जन्म काल में लग्नेश और धनेश दोनों धन भाव में स्थित हो वह मनुष्य करोड़पति होता है।

अन्यच्च-महीसुतः केन्द्रसमाश्रितो वली रवीन्दुवाचस्पतिभिनिरीत्तितः।
भवेन्नृपेनदः॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल बलवान् हो कर केन्द्र में बैठा हो, सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति उस को देखते हों तो राजा होता है।

अन्यस्य कृतिका-रेवती-स्वाती-पुष्ये स्थायी भृगोः सुतः । नृपं करोति" ॥

जिस के जम्म काल में कृत्तिका, रेवती, स्वाती या पुष्य नचन्न में शुक्र स्थित हो तो वह मनुष्य राजा होता है।

बस्यच शत्रुस्थाने यदा जोवो लाभस्थाने शशी भवेत्।
 गृहमध्ये स जातश्च विख्यातः कुलदीपकः ॥

जिस के जन्म काल में शत्रु स्थान में बृहस्पति और लाभ स्थान में चन्द्रमा हो सो यह जातक अपने घर में विख्यात और कुछ में दीप के समान होता है। अन्यच-तुलामीनमेषे वृषे दैत्यपुत्रो भवेदाजमान्यः कलाकौतुकी चृ । अपत्यत्रयं तक्तिं जीवितञ्च ....

जिस के जन्म काल में तुला, मीन, मेप अथवा वृप में शुक्र हो तो वह मनुष्य राजमान्य, कला में निपुण और चिरजीवी होता है तथा उस को तीन सन्तानें होती हैं। अन्यज्ञ-तुलाकोदण्डमीनस्थो लग्नस्योऽपि कनेश्ररः।

करोति भूभुजां नाथं मत्तेभपरिवारितम्॥

जिस के तुला, धन अथवा भीन राशि का शनेश्वर लग्न में बैटा हो वह मनुष्य राजा होता है और उस के यहाँ मत्त हाथी वँधे रहते हैं।

अन्यच-एक एव सुरराजपुरोधाः केन्द्रगोऽथ नवपञ्चमगो वा। लाभगो भवति यस्य विलग्ने शेषलेचरवलैरवलैः किम् ॥

जिस के जन्म काल में एक बृहस्पति केन्द्र, नवम, पद्मम, लाभस्थान अथवा छम्न में हो शेप प्रह बल रहित भी हों तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अन्यच-लाभे त्रिकोणे यदि शीतरशिमः करोत्यवरयं चितिपालतुल्यम् ।

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा एकादश अथवा त्रिकोण (५,९) में वैठा हो वह राजा के समान होता है। अन्यच—सहजस्थो यदा जीवो सृत्युस्थाने यदा सितः।

निरन्तरं ग्रहा मध्ये राजा भवति निश्चितम् ॥

जिस के जन्म काल में बृहस्पति तृतीय में, शुक्र अप्टम स्थान में ,शेप ग्रह निरन्तर मध्यम में हों तो वह निश्चय करके राजा होता है।

अन्य - कि कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः ।

मत्तमातङ्गयथानां भिनत्त्येकोऽपि केशरी॥

अगर केन्द्र में बृहस्पति हो और शेष प्रह निन्दित जगह में भी हों तो कुछ भी खराबी नहीं कर सकते हैं। जैसे अकेला सिंह सैकड़ों मत्त हाथियों के झुण्डों का नाश करता है।

अन्यज्ञ-क्रेत्राधिपसंदृष्टे शशिनि नृपस्तत्सुहृद्धिरि धनवान् ।

चन्द्रमा जिस घर में बैठा हो उस के स्वामी अगर उस को देखें तो मनुष्य राजा होता है अगर उस के मित्र उस को देखें तो धनवान होता है।

अन्यच-छाने यस्य बुधो नास्ति केन्द्रे नास्ति बृहस्पतिः।

दशमेऽङ्गारको नास्ति स जातः किं करिप्यति॥

बिस के बुध लग्न में न हो, केन्द्र में बृहस्पति न हो, दशम में मङ्गल न हो बह जातक इस ससार में क्या कर सकता है, अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता।

अन्यच-वनेऽपि मित्राणि भवन्ति तेषां येषां गुरुर्मित्रनिकेतस्थः।

जिस मनुष्य के जन्म काल में बृहस्पति अपने मित्र के घर में बैठा हो। उस की वन में भा मित्र मिल जाते हैं।

अन्यच-चतुर्प्रहैरेकगतैश्र संस्थेर्धीधर्मदुश्चिक्यतनुस्थितैर्वा । दासीषु जातः चितिपाळतुल्यो भवेत्ररो भूपतिरत्नकोशी ॥

जिस के पञ्चम, नवम, नृतीय अथवा छग्न में चार ग्रह बैठे हों तो वह सनुष्य यद्यपि दासी का पुत्र हो तथापि राजा वा राजा का खजाञ्ची होता है।

अन्यच-स्यचंस्वत्रिकोणगैरुयाद्येर्भूपतिवंशजा नरेन्द्राः।

अगर तीन अथवा उस से अधिक ग्रह स्वचेत्री अथवा अपने सूछ त्रिकोण के हीं स्तो राजवंश में उत्पन्न मनुष्य राजा होता है।

अन्यच—चतुर्थं स्वामिना दृष्टं तन्मित्रेण च पार्वति । छप्नं वापि यदा यस्य तस्य सम्पद्भवेद् ध्रवस् ॥

जिस के जन्म काल में चतुर्थ वा लग्न अपने स्वामी अथवा अपने मित्र से देखा जाता हो वह मनुष्य अवश्य सम्पत्तिशाली होता है।

अन्यच—कामाजकन्यारिपुरन्ध्रसंस्थः केन्द्रत्रिकोणव्ययगश्च राहुः। कामी च शूरो बळवान् स भोगी गजाश्वकुत्रीब्रहुपुत्रता च ॥

जिस के जन्म काल में मिथुन, मेप अथवा कन्या राशि का राहु पष्ट, अद्यय केन्द्र, त्रिकोण अथवा द्वादश में बैठा हो वह मनुष्य कामी, शूर, बलवान्, ओगी, हाथी, घोड़े और छुत्र वाला तथा वहुत पुत्र वाला होता है।

अन्यच—मृगपतिवृषकन्याकर्कटस्थश्च राहुर्भवति विपुळळचमी राजराज्याधिपो वा। जिस के जन्म समय में मकर, बृष, कन्या अथवा कर्क का राहु हो, वह मनुष्य बढ़ा लदमीवान् होता है अथवा उस को राज्य मिलता है।

अन्यच- वुधभार्गवजीवानामेकोऽपि यदि केन्द्रगः। पुमाञ्जातः स दीर्घायुर्गुणवान् राजवञ्चभः॥

जिस के जन्म काल में बुध, शुक्र और बृहस्पति इन तीनों में से एक भी केन्द्र में हो तो जातक दीर्घायु, गुणवान् और राजिधय होता है।

यानयोगमाह-शुक्रचन्द्रयोर्मिथो दृष्टयोः सिंहस्थयोवीं यानवन्तः।

शुक्र और चन्द्रमा में परस्पर दृष्टि हो तो जातक सवारी बाला होता है अथवा शुक्र, चन्द्रमा दोनों में एक से दूसरा तृतीय में अर्थात शुक्र से चन्द्रमा तृतीय में हो या चन्द्रमा से शुक्र तृतीय में हो तो जातक सवारी वाला होता है। अन्यच-कर्किणि लग्ने जीवे सृगलाब्द्वने तथा लाभे। मेपेऽकें लाभगते ब्रुधशुक्री जायते भूपः ॥

जिल के लग्न में कर्क राशि का बृहस्पति हो, चन्द्रमा लाम स्थान में बैठा हो, मेप का सूर्य हो, लाभ स्थान में बुध और शुक्र भी हो तो राजा होता है।

अन्यच व्यादित्यसमायोगे धार्मिकश्च विचन्नणः।

धनी बहुसुतो ज्ञेयो भृत्ययुक्तो जितेन्द्रयः॥

जिस के जन्म काल में बुध और सूर्य साथ वैठा हो तो धर्मात्मा, पण्डित, धर-वान् , वहुत पुत्रवाला, भृत्यों से युक्त तथा जितेन्द्रिय होता है।

अय सिंहासनयोगमाह—वद्याप्टमे द्वादरो च द्वितीये च यदा प्रहाः। सिंहासनाख्यो योगोऽयं राजासिंहासने भवेत्॥

जब पष्ट, अष्टम, द्वादश और द्वितीय इन चार स्यानों में सब ग्रह पहें तो सिंहासन नाम का योग होता है, इस योग में उलक जातक राजा होता है।

अन्यच-उपःकालेऽभिजित्काले गोधूल्यां वा महानिशि । अत्र गोपालजातोऽपि राजा भवति निश्चितम् ॥

जिल मनुष्य का जन्म उपःकाल अथवा अभिजित् काल अथवा गोधूलि काल अथवा महानिशा में हो तो वह मनुष्य ग्वालेका पुत्र भी हो तथापिराजा होता है। अन्य = - त्रिकोणे सप्तमे लग्ने भवन्ति च यदा ग्रहाः।

हंसयोगं विजानीयात्स्ववंशस्य च पाछकः॥

अगर त्रिकोण, सप्तम और छम्न में सब ग्रह बैठे हों तो हंस योग होता है। इस योग में उरपन्न हुआ मनुष्य अपने वंश का पालन करने वाला होता है।

अन्यच-लग्नाधिपो वा जीवो वा शुक्रो वा यदि केन्द्रगः।

तस्य पुंसश्च दीर्घायुः स पुमात्राजवञ्चभः ॥

जिस के ठानेश अथवा बृहस्पति अथवा शुक्र अगर केन्द्र स्थान में स्थित हो तो मनुष्य दीर्घायु और राजप्रिय होता है।

अन्यख-चतुर्यहा एकगताः पापाः सौम्या भवन्ति हि । भ्रातधीधर्मलुद्रार्थे राजयोगो भवेवयम् ॥

अगर तृतीय, पञ्चम, नवम, लग्न अथवा धन स्थान में एकत्र चार पापप्रह याः

शुभग्रह हों तो राजयोग होता है। अन्यख—चतुःसागरगे चन्द्रे कोणे चैव दिवाकरः।

अपि दासकुछे जातो राजा भवति निश्चितम्॥

जिस मनुष्य के केन्द्र में चन्द्रमा, त्रिकोण में सूर्य हो तो दास कुछ में उत्पन्न भी निश्चय करके राजा होता है।

ि लग्नतश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता प्रहाः। एकावर्टी समाख्याती महाराजी भवेषरः ॥ रे जिस का जन्म समय रात्रि में हो चन्द्रमा अपने मित्र के नवांश में स्थित हो शुक्र पर उसकी दृष्टि हो तो मनुष्य राजा होता है। अगर दिन में जन्म हो चन्द्रमा अपने नवांश या अधिमित्र के नवांश में हो उस पर बृहस्पित की दृष्टि हो तो भी राजा होता है। अन्यच—केन्द्रतिकोणेषु भवन्ति सौम्या दुश्चिक्य छाभारिगताश्च पापाः।

यस्य प्रयाणेऽप्यथ जनमकाले धुवं अवेत्तस्य महीपतित्वम् ॥ जिस के जनम काल या यात्रा के समय में केन्द्र अथवा त्रिकोण में ग्रुअग्रह हो,

. इ, ११ इन स्थानों में पापब्रह हों उस को अवश्य राज्य मिलता है।

अन्यच्च—मीने बृहस्पतिः शुक्रश्चन्द्रमाश्च यदा भवेत्। तस्य जातस्य राज्यं स्यात् पत्नी च वहुपुत्रिणी ॥

बुहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा मीन का हो तो जातक को राज्य मिलता है और उस की स्त्री बहुत पुत्र पैदा करती है। अन्यच—नीचस्थिता जन्मनि ये प्रहेन्द्राः स्वोचस्थिता राजसमानभाग्यः।

उच्चस्थिताश्चेद्पि नीचसागा प्रहा न कुर्वन्ति तथैय भाग्यस्॥

जन्म काल में नीच स्थित प्रद्व अपने उच्च के नवांश में हो तो वे राजा के समान भाग्य करते हैं। अगर उच्च स्थित प्रद्व अपने नीच के नवांश में हो तो वे अच्छा भाग्य नहीं करते हैं।

अन्यद्य-उद्यस्थानगताः सौम्याः केन्द्रस्थाने भवन्ति चेत्।

ध्रुवं राज्यं भवेत्तस्य यदि नीचसुतो अवेद् ॥

अगर उच स्थान स्थित शुभग्रह केन्द्र स्थान में हों तो नीच जाति का छड़का भी निश्चय करके राज्य पाता है।

अन्यच्च—यदि पश्यति दानवार्चितं वचसामधिपस्तदा नृपतिः । जिस के जन्म काल में बृहस्पति शुक्र को देखता हो वह मनुष्य राजा होता है। अन्यच्च—शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः ।

दशमेऽङ्गारको यस्य स जातः कुळदीपकः॥

जिस के केन्द्र में शुक्र, बुध और बृहस्पति हों, मङ्गळ दशम में हो तो जातक कुछ में दीपक होता है।

इति वृहज्जानके 'विमला' आपाटीकायां राजयोगाध्याय एकादशः।



अय नाअसयोगाध्यायो द्वादशः।

इस अध्याय में योगों की संख्या— नवदिग्वसवस्त्रिकाग्निवेदैर्गुणिता द्वित्रिवतुर्विकरपञ्जाः स्युः । यवनैक्षिप्रणा द्विषट्शती साकथिता विस्तरतोऽत्रतस्त्रमासतः ॥१॥ नाभस योगों के चार विकल्प होते हैं। जैसे आकृति योग = म्हम विकल्प। आकृति योग, संख्या योग = द्वितीय विकल्प। आकृति योग, संख्या योग, आश्रय योग = तृतीय विकल्प। आकृति योग, संख्या योग, आश्रय योग, दळ योग = चतुर्थ विकल्प। इन में आकृति योग = २०, संख्या योग = ७, आश्रय योग = ३, दळ योग = २, सब मिळ कर वत्तीस भेद होते हैं।

नव, दश, आठ को क्रम से तीन, तीन, चार से गुणा करने पर सत्ताईस, तीस, बन्तीस भेद क्रम से आकृति आदि योगों को परस्पर बदलने से होते हैं।

इन में द्विविकल्प के ( आकृति के संख्या के साथ बदलने से ) सत्ताईस, त्रिवि-कल्प के ( आकृति, संख्या, आश्रय इन तीनों को आपस में बदलने से ) तीस, चतुर्विकल्प के ( आकृति, संख्या, आश्रय, दल इन चारों को आपस में बदलने से ) बत्तीस भेद होते हैं।

इन योगों को यवनाचार्य विस्तार पूर्वक अठारह सौ भेद कहे हैं। यहां पर वराहमिहिराचार्य संचेप से वत्तीस योग कहे हैं, क्योंकि यवनाचार्योक्त अठारह सौ योगों का फळ हन वत्तीस योगों के अन्तर्गत हो जाता है॥ १॥

आश्रय योग ३ और दळयोग २—

रज्जुर्सुशलं नलक्षराद्येः सत्याक्षाश्रयजाञ्जगाद योगान् । केन्द्रेः सदसद्युतेदलाच्यो स्रक्सपों कथितौ पराशरेण ॥ २ ॥

सूर्य आदि सातों ग्रह एक, दो, तीन या चारों चर राशि में स्थित हों तो रज्जु। एक, दो, तोन या चारों स्थिर राशि में सब ग्रह हों तो मुसल। एक, दो, तीन वा चारों द्विःस्वभाव राशि में सब ग्रह हों तो नल नाम का योग होता है। हन तीनों आश्रय योगों को सत्याचार्य ने कहा है।

## रज्जु योग-



## मुसल योग

#### नल योग-





#### यहाँ पर सत्याचार्य-

सर्वे चरेषु राशिषु यदा स्थिता योगमाह तं रज्जुम् । अनयिवस्य सततं विदेशवासार्थयुक्तस्य ॥ सर्वे स्थिरेषु राशिषु यदा स्थिता मुसलमाह सं योगम् । जन्मनि कर्मकराणां युक्तानामर्थम।नाभ्याम् ॥ द्विशरीरेषु नल इति योगो हीनातिरिक्तदेहानाम् । निपुणानां पुरुषाणां धनसञ्जयभोगिनां भवति॥

### यहाँ किसी का ज्याख्यान ऐसा है-

चारों चर राशियों में सब प्रह हों तो रज्ज, चारों स्थिर राशियों में सब प्रह हों तो मुसळ, चारों द्विःस्वभाव राशियों में सब प्रह हों तो नळ योग होता है। किन्तु ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है।

यतः भगवान् गागिं—
पुको ह्वी वा त्रयः सर्वे चरा युक्ता यदा ग्रहैः।
चरयोगस्तदा रज्जुः शीर्ष्याणां जन्मदो भवेत ॥
रिथराश्चेन्मुशलं नाम मानिनां जन्मकृन्नृणाम् ।
हिःस्वभावो नलास्यस्त धनिनां परिकार्तितः॥

#### दल योग दो प्रकार के कहते है-

केन्द्र शुभग्रह और अशुभग्रह से युत क्रम से माला नाम का दल योग और सर्प नाम का दल योग होता है। जैसे चारों केन्द्रों में से किसी तीन केन्द्रों में शुभग्रह (बुध, गुरु, शुक्र) अलग-अलग स्थित हों तो माला नाम का योग और पापग्रह (सूर्य, मङ्गल, शनैश्वर) अलग-अलग स्थित हों तो सर्प योग होता है।

यहां पर भगवान् गार्गि— त्रिकेन्द्रगैर्यमाराकें सर्पो दुःखितजन्मदः । मोगिजन्मप्रदा माला तद्वजीवसितेन्दुजैः ॥

तथा वादरायण-

केन्द्रेष्वपापेषु सितज्ञजीवैः केन्द्रत्रिसंस्थैः कथयन्ति मालाम् । सर्पस्त्वसौम्येश्च यमारसूर्येयोगाविमो द्वौ कथितो दलाख्यौ ॥

> तया मणित्यः— केन्द्रत्रयगैः पापैः सौम्यैर्वा दलसंज्ञितौ । द्वौ योगौ सर्पमालास्यौ विनष्टेष्टफलप्रदौ ॥ २ ॥





योगों की समता और कुछ फडविचार— योगा व्रजन्त्याश्चयजाः समत्वं यवान्जवज्ञाण्डजगोलकाद्यैः। केन्द्रोपगैः प्रोक्तफलौ दलाख्यावित्याहुरन्ये न पृथक्फलौ तौ ॥ ३ ॥

यव, अव्ज (कमल), वज्र, अण्डज (विहङ्ग), गोलक, गदा और शकट इन आकृति योगों के तथा गोलक, युग, शूल और केदार इन संख्या योगों के समान रज्जु, मुशल, नल ये आश्रय योग होते हैं, और फल भी समान ही होता है। अतः अन्य आचार्यों ने इन आश्रय योगों को पृथक नहीं कहा है।

केन्द्र में शुभग्रह के होने से शुभ फल और पापग्रह के रहने से अशुभ फल होता है इस तरह अन्य आचार्यों के फलादेश से माला और सर्प नाम के दल योग की उक्ति हो जाती है किन्तु उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा है।

वराहमिहिराचार्य ने तो नाम छेक्र कहा है। इस का कारण यह है कि पराशर

आदि का कथन है कि नाभस ग्रोगाध्याय में कथित अन्य योगों की तरह दल योग भी सम्पूर्ण दशा में फलपद होता है। अतः इस अध्याय में पाठ करना ठीक है। अन्यथा केन्द्रस्थित ग्रह के समान अपनी दशा में ही इसका अफल जाना जाता॥

गदा आदिक आकृति योग-

श्चासम्नकेन्द्रभवनद्वयगैर्गद्। ख्यस्तन्वस्तगेषुशकटं विहगः खबन्ध्वोः। श्टङ्गाटकं नवमपञ्चमलयसंस्थेर्लग्नान्यगैर्हलमिति प्रवदन्ति तज्हाः॥४॥

समीप के दो केन्द्र स्थानों में सब ग्रह स्थित हों तो गदा नामक योग होता है' इस में चार विकल्प होते हैं॥

जैसे छम्न और चतुर्थ में सब ग्रह स्थित हों तो प्रथम, चतुर्थ और सप्तम में सब मह स्थित हों तो द्वितीय, सप्तम और दशम में सब ग्रह स्थित हों तो तृतीय, दशम और छम्न में सब ग्रह स्थित हों तो चतुर्थ विकल्प होता है।

छप्न और सप्तम में सम्पूर्ण प्रह स्थित हों तो शकट योग होता है। दशम और चतुर्थ में सब प्रह स्थित हों तो विहग योग होता है। नवम, पज्जम और छप्न में सब प्रह स्थित हों तो श्रृङ्गाटक योग होता है।

तथा लग्न को छोदकर त्रिकोण स्थान में सब ग्रह स्थित हों तो हल नाम का थोग होता है। इसमें तीन विकल्प हैं।

जैसे द्वितीय, पष्ट और दशम स्थानों में सब ग्रह हों तो प्रथम विकल्प, वृतीय, सप्तम और एकादश में सब ग्रह हों तो द्वितीय विकल्प,

चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में सब प्रह हों तो तृतीय विकल्प हळ योग का होता है ॥ ४ ॥





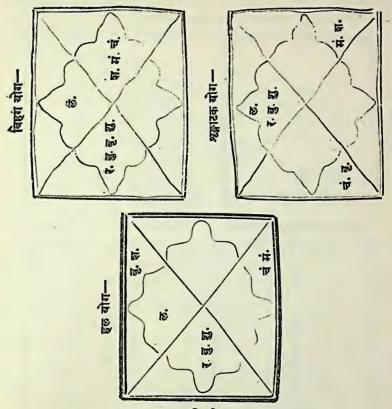

वज्र आदि योग— शकटाण्डजवञ्छुभाग्रुभैर्वज्रं तद्विपरीतगैर्यवः । कमलं तु विमिश्रसंस्थितेर्वापी तद्यदि केन्द्रवाद्यतः॥ ४॥

पूर्वंकथित शकट योग के समान शुभग्रह और अण्डज योग के समान पापग्रह हो तो वज्र योग होता है। अर्थात् छम्न, सप्तम में शुभग्रह और चतुर्थ, दश्रम में पापग्रह हो तो वज्र योग होता है।

एस से उलटे शुभग्रह और पापग्रह स्थित हों तो यब योग होता है। अर्थात् लग्न, सत्तव में पापग्रह और चतुर्थ, दशम में शुभग्रह हों तो यह योग होता है। सब शुभग्रह और पापग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो कमल योग होता है। यदि ग्रुभग्रह और पापग्रह केन्द्र स्थानों में न स्थित होकर पणकर तथा आपो-क्रिम में स्थित हों तो वापीसंज्ञक योग होता है ॥ ५ ॥



विशेष विचार-

पूर्वशास्त्रानुसारेण मया चज्रादयः कृताः।

चतुर्थभवने स्याज्यसितौ भवतः कथम्॥६॥

प्रनथकार का कथन है कि मय, यवन, मिगश्य आदि आचार्यों के कथनानुसार मैंने बज्ज आदि योग कहा है। क्योंकि इन योगों के होने में प्रत्यत्त दोष यह है— जैसे छम, ससम इन दोनों में ग्रुभग्रह और चतुर्थ, दशम इन दोनों में पापग्रह हों तो बज्र योग होता है। ग्रहों में सूर्य पापग्रह और बुध, ग्रुक, ग्रुभग्रह, सूर्य से चतुर्थ स्थान में बुध, ग्रुक कदापि नहीं होते हैं। क्यों कि तीनों का मध्यम बराबर है, फल के बश एक राशि से ज्यादा अन्तर नहीं होता है, अतः बज्र आदि योगों का होना असम्भव है ॥ ६ ॥

यूप आदि योगों का कथन-

कण्टकादिप्रवृत्तेस्तु चतुर्गृहगतैर्प्रहिः। यृपेषुशक्तिदण्डाख्या होराद्यः कण्टकः क्रमात्॥७॥

केन्द्र के आदि ( छप्त ) से आरम्भ कर चार-चार स्थानों में सब प्रह हों तो इस्म से यूप, इपु, शक्ति, दण्ड ये चार योग होते हैं।



नौका, कृट, छुत्र, चाप और अर्ध चन्द्रयोग— नौजू उच्छुत्रचापानि तद्धत्सप्तर्ज्ञसंस्थितैः। स्रतंचनद्वस्त नाचाद्येः प्राक्तस्त्वन्यर्ज्ञसंस्थितैः॥ ८॥

केन्द्र आदि ( छम्न ) से आरम्भ करके सात सात स्थानों में सब ग्रह पड़े तो क्रम से नौका, कृट, छत्र, चाप ये चार योग होते हैं।

जैसे छप्न से सप्तम भाव पर्यन्त प्रत्येक भावों में एक-एक ग्रह स्थित हों तो नौका योग। चतुर्थ से दशम भाव पर्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो छूट योग। सप्तम से लेकर छप्न पर्य्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो छुत्र योग और दशम से लेकर चतुर्थ भाव पर्य्यन्त सातों भावों में सातों ग्रह हों तो चाव योग होता है।

इस (केन्द्र) से भिन्न सात स्थानों में सातों प्रह हों तो आठ प्रकार का अर्द्धचन्द्र नाम का योग होता है।

जैसे दूसरे स्थान से लेकर अष्टम स्थान पर्व्यन्त प्रत्येक स्थानों में सातों ब्रह् एक-एक कर के हों तो प्रथम ।

वृतीय भाव से छेकर नवम भाव पर्यन्त सातों भानों में एक-एक कर के सातों प्रष्ठ बेंटे हों तो द्वितीय।

पञ्चम स्थान से लेकर एकादश स्थान पर्व्यन्त प्रत्येक भावों में एक-एक कर के सातों ग्रह स्थित हों तो तृतीय।

षष्ठ भाव से द्वादश भाव पर्व्यन्त प्रत्येक आवों में एक-एक कर के सातों प्रष्ट स्थित हों तो चतुर्थ।

अष्टम भाव से लेकर द्वितीय भाव पर्व्यन्त सातों भावों से एक-एक कर के सातों प्रष्ठ स्थित हों तो पद्मम ।

नवम भाव से लेकर तृतीय भाव पर्व्यन्त सातों भावों में एक-एक कर के सातों यह हों तो षष्ठ ।

एकादश भाव से लेकर पद्धम भाव पर्व्यन्त सातों भावों में एक-एक कर के सातों ग्रह हों तो सप्तम ।

द्वादश से छेकर पष्ट भाव पर्व्यन्त सातों भावों में एक-एक कर के सातों प्रह् स्थित हों तो अष्टम अर्द्धचन्द्र योग होता है ॥ ८ ॥

२१४



समुद्र और चक्र योग— एकान्तरगतैरर्थात्समुद्रः षड्ग्रहाश्रितैः। चिलग्नादिस्थितैश्चकमित्याकृतिजसंग्रहः ॥ ६॥

द्वितीय स्थान से लेकर बीच-बीच में एक-एक स्थान छोड़कर अन्य छै स्थानों (२, ४, ६, ८, १०, १२ इन स्थानों) में सूर्य आदि सातों ग्रह हों तो समुद्र योग होता है।

इसी तरह छन्न से छेकर बीच में एक-एक स्थान छोबकर अन्य छै स्थानी

(१,३,५,७,९,११ इन स्थानों) में सूर्य आदि सातों ग्रह हों तो चक्र योग होता है।

इस तरह वराहमिहिराचार्य आकृति योग का भेद दिखाये हैं ॥ ९ ॥

| मं. २  | ल. १ श. १२ ११ |        |  |  |
|--------|---------------|--------|--|--|
| ₹      | समुद्र योग    | चं. १० |  |  |
| र.शु.४ | वसुद्र पान    | 9      |  |  |
| X      | बु. ६ ७       | चृ. ८  |  |  |

|    | २     | ਲ.ਸਂ.° | 1.   | 99  | श.११ |
|----|-------|--------|------|-----|------|
| ₹. | बु. ३ | 73     | त ये | tar | 90   |
|    | 8     |        | बृ∙९ |     |      |
| शु | ٠.٨ , | Ę      | वं   | . ს | 6    |

संख्या योग-

संख्यायोगाः स्युः सप्तसप्तर्त्तसंस्थैरेकापायाद्वरत्तको दामिनी च । पाशः केदारः श्रत्वयोगो युगं च गोलश्चान्यान्पूर्वमुक्तान्विद्वाय ॥१०॥

सूर्य आदि सातों ग्रह जिस किसी सात स्थानों में हों तो वल्लकी योग, सातों ग्रह जिस किसी हैं स्थानों में हों तो दामिनी योग, सातों ग्रह जिस किसी पाँच स्थानों में स्थित हों तो पाश योग, सातों ग्रह जिस किसी चार स्थानों में हों तो केदार योग, सातों ग्रह जिस किसी तीन स्थानों में स्थित हों तो शूल योग, सातों ग्रह जिस किसी दो स्थानों में स्थित हों तो युग योग और सातों ग्रह जिस किसी एक स्थान में स्थित हों तो गोल योग होता है।

पूर्वकथित अन्य योगों को छोड़कर ये योग होते हैं। अर्थात् पूर्वकथित योगों के मध्य में किसी योग के समान इन संख्या योगों में से कोई हो तो पूर्वकथित योग ही मानना चाहिए, संख्या योग नहीं, क्योंकि ऐसी कुण्डली में पूर्वकथित योग का फल ही घटता है संख्या योग का नहीं॥ १०॥

भाषय और दल योग का फल— ईर्ध्युविंदेशनिरतोऽध्वरुविश्च रज्जवां मानी धनी च मुशले बहुक्तरयशकः। व्यङ्गः स्थिराट्यनियुणो नलजः स्रगुत्थो भोगान्त्रितो भुजगजो चहुदुःसभाकस्यात्॥११॥

रज्ज योग में उत्पन्न जातक ईर्ध्यावान् (दूसरे की भलाई देखकर सन्ताप करने वाला ), परदेश में रहने वाला और मार्ग चलने में अभिरुचि रखने वाला होता है।

मुसल योग में उत्पन्न जातक अभिमानी, धनवान् और बहुत झाम करने वाला होता है।

नल योग में उत्पन्न जातक अङ्गहीन, दृढ निश्चयवाला, धनवानू और चतुर

होता है।

माला योग में उत्पन्न जातक भोगी होता है। तथा सर्प योग में उत्पन्न जातक बहुत दुःख भोगनेवाला होता है ॥ ११ ॥ विशेष फल विचार-

श्राश्रययोगास्तु विफला भवन्त्यन्यैविमिश्रिताः। मिश्रा यैस्ते फलं दद्युरमिश्राः स्वफलप्रदाः ॥ १२ ॥

यदि आश्रय योग अन्य यव आदि योगों से मिश्रित हों तो आश्रय योगों का फल नहीं होकर केवल यव आदि योगों का ही फल होता है।

अगर अन्य यव आदि योगों से आश्रय योग मिश्रित हो तो अपना फल देता है ॥ १२ ॥

गदा आदि योगों का फल-

यज्वार्थभाक्सततमर्थविर्गद्।यां तद्वृत्तिभुक्छकटजः सद्जः कुदारः। द्तोऽरनः कलहकुद्धिहुगे प्रदिष्टः शृङ्गारके चिरसुखो कृषिकुद्धलाख्ये ॥१३॥

गदा योग में उत्पन्न जातक यज्ञ करने वाला, धन भोगने वाला और सदा धन

कमाने वाला होता है। शकट योग में उत्पन्न जातक गाड़ी से जीविका करने वाला, रोग से युत और निन्दित स्त्री वाला होता है।

विहग योग में उत्पक्ष जातक दत का काम करने वाला, नित्य चलने वाला और झगडा करने वाला होता है।

श्रङ्गाटक योग में उत्पन्न जातक बहुत काल तक सुखी होता है तथा हुछ योग में उत्पन्न जातक खेती करने वाला होता है।

यहाँ भगवानु गार्गि— लग्नपञ्चमधर्मस्थैयोगः श्रुङ्गाटको मतः। वयोऽन्ते सुखिनां जन्म तत्र स्यात्स्वादुभाषिणाम् ॥ १३ ॥ वज्र आदि योगों का फल-

वज्रेऽन्त्यपूर्वस्रखिनः सभगोऽतिशरो वीर्यान्वितोऽप्यथ यवे सुवितो वयोऽन्तः। विख्यातकीर्त्यमितसौख्यगुणश्च पद्मे वाष्यां तनुस्थिरसुखो निधिक्वन दाता॥ १४॥ बज्र योग में उरपन्न जातक प्रथम तथा अन्त्य अवस्था में सुखी, सबका प्यारा और अतिशय ग्रूर होता है।

यव योग में उरपन्न जातक प्रशक्तमी और मध्य अवस्था में सुखी होता है।
पन्न योग में उरपन्न जातक विदित कीर्तियाला, अतिशय सुखी और अतिशय
गुणी होता है।

वापी योग में उरपन्न जातक बहुत काल पर्य्यन्त अरुपसुख वाला, भूमि के अन्दर द्रव्य रखने वाला और कृपण होता है।

यूप आदि योगों का फल—
त्यागात्मचान् कतुवरैर्यज्ञते च यूपे
हिंस्रोऽथ गुल्स्यधिकृतः शरक्रच्छराख्ये।
नीचोऽलसः सुखधनैर्वियुतश्च शक्ती
दण्डे प्रियैविरहितः पुरुषोऽन्त्यवृत्तिः॥ १४॥

यूप योग में उत्पन्न जातक दानी, अप्रमादी और श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाला होता है। कर योग में उत्पन्न जातक जीवों को मारने वाला, किसी जेलखाने का मालिक और शर बनाने वाला होता है।

शक्ति योग में उत्पन्न जासक नीच कर्म करने वाला, आलसी, सुखहीन और धन से हीन होता है।

दण्ड योग में उत्पन्न जातक पुत्र, स्त्री आदि से हीन और दास कर्म करने बाला होता है॥ १५॥

नौका आदि योगों का फल—
कीत्या युतश्चलसुखः छपणश्च नौजः
कृटेऽनृतस्रवनबन्धनपश्च जातः।
छत्रोद्भवः स्वजनसौष्यकरोऽन्त्यसौष्यः
ग्रदश्च कार्मुकभवः प्रथमाऽन्त्यसौष्यः॥ १६॥

नौका योग में उत्पन्न जातक यशस्वी, कभी सुखी कभी दुःखी और कृपण होता है।
कूट योग में उत्पन्न जातक झूठ बोलने वाला और बन्धन स्थान का
रचक होता है।

छत्र योग में उत्पन्न जातक अपने जनों को सुख देने वाला और बृद्धावस्था में सुखी होता है।

चाप योग में उत्पन्न जातक शूर, प्रथम, अन्त्य इन दोनों अवस्थाओं में सुख भोगने वाका होता है ॥ १६ ॥ अर्द्धचन्द्र आदि योगी का फल— श्रार्द्धेन्दुजः सुभग-कान्तवपुः प्रधान-स्तोयालये नरपतिप्रतिमस्तु भोगी। चक्रे नरेन्द्रसुकुटद्युतिरञ्जिनाङ्ग्रि-

र्चीणोद्भवश्च निपुणः प्रियगीत मृत्यः ॥ १७ ॥ अर्द्धचन्द्र योग में उरपन्न जातक सब का प्रिय, सुन्दर शरीर वाला और सब जनों में श्रेष्ठ होता है।

ससुद्र योग में उत्पन्न जातक राजा के समान और भोगी होता है। चक्र योग में उत्पन्न जातक तप आदि करके राजाओं से पैर पुजाने वाला होता है। इस तरह चीस आकृति योगों का फल वर्णन किया गया है।

अव संख्या योगों का फल-

बीणा योग में उत्पन्न जातक चतुर, नाच-गान में प्रेम रखनेवाला होता है ॥१७॥ दामिनी आदि योगों का फल—

दाताऽन्यकार्यनिरतः पशुपश्च दान्नि पाशे धनार्जनविद्योत्तसभृत्यवन्धुः। केदारजः कृषिकरः सुबद्धपयोज्यः

शूरः चती धनरुचिविधनश्च शूले॥ १८॥ दामिनी योग में उत्पश्च जातक दानी, परोपकारी और पश्चओं को पालने बाला होता है।

पाज्ञ योग में उःपन्न जातक निन्दित कर्म से धन उपार्जन करने वाला और अपने समान दास तथा वन्धुओं से युत होता है।

केदार योग में उत्पन्न जातक खेती करने वाला और अच्छी तरह बहुतों का उपकार करने वाला होता है।

शूल योग में उत्पन्न जातक शूर, चत शरीर वाला, धन में रुचि रखने वाला और निर्धन होता है ॥ १८ ॥

युग आदि योग का फल— धनविरहितः पालण्डी वा युगे त्वथ गोलके विधनमिलनो ज्ञानोपेतः कुशिल्यलसोऽटनः। इति निगदिता योगाः सार्द्धं फलैरिह नाभसा नियतफलदाश्चिन्त्या होते समस्तदशास्विप॥१६॥ इति श्रीचराहमिहिरहते बृहज्जातके नाभसयोगाऽध्यायो द्वादशः॥१२॥ युग योग में उत्पन्न जातक धन से रहित और पाखण्डी (वेदों का निन्दक) होता है।

गोलक योग में उत्पन्न जातक दरिद्र, मलिन, अज्ञानी, निन्दनीय शिल्प करने

बाला, आलसी और अमण करने वाला होता है।

इस तरह फल के साथ नामस योगों को कहा है। इन योगों का फल सब -दशा, अन्तर्दशाओं में सब काल होता है।

इतिं वृहजातके 'विमला' नामक भाषाटीकायां नाभसयोगाध्यायो द्वाव्शः।



# अथ चन्द्रयोगाध्यायस्त्रयोदशः

श्रधमसमवरिष्ठान्यर्ककेन्द्रादिसंस्थे शिद्यानि विनयविसङ्गानधीनेपुणानि ॥ श्रहनि निश्चि च चन्द्रे स्वेऽधिमित्रांशके वा सुरगुरुसितदष्टे विस्तवान् स्यातसुखो च ॥ १ ॥

जन्म समय में सूर्य जिस स्थान में हो उससे चन्द्रमा केन्द्र आदि (केन्द्र, पणफर, आपोक्किम) में स्थित हो तो विनय, धन, शास्त्र का ज्ञान, बुद्धि और चतुरता क्रम से अधम, मध्यम और श्रेष्ठ होता है। अर्थात् सूर्य से चन्द्रमा केन्द्र में हो तो नम्रता, धन, शास्त्र का ज्ञान, बुद्धि, चतुरता इन सवों से अधम (शून्य) होता है।

यदि सूर्य से चन्द्रमा पणफर में हो तो मध्यम होता है। आपोक्किम में हो

तो विनयादि श्रेष्ठ होता है।

यहाँ पर यवनेश्वर— मूर्खान्दरिदांश्वपटान् विज्ञालांश्वनद्वः प्रस्तेऽकेचतुष्टयस्थः । कुर्याद् द्वितीये धनिनां प्रस्तिमापोक्किमस्थे कुटजामजानाम् ॥

जिसका जन्म दिन में हो, चन्द्रमा जिस किसी राशि में स्थित होकर अपने या अपने अधिमित्र के नवमांश में हो और बृहस्पति से देखा जाता हो तो धनवान और सुबी होता है।

यदि वा रात्रि में जन्म हो, चन्द्रमा अपने या अपने अधिमित्र के नवांश में

हो और शुक्र से देखा जाता हो तो धनवान् और सुखी होता है।

यहाँ पर भगवान् गागि का वचन— स्वांशेऽधिमित्रस्यांशे वा संस्थितो दिवसे शशी। गुरुणा दृश्यते तत्र जातो वित्तसुखान्वितः॥ निश्येवं भृगुणा दृष्टः शशी जन्मनि शस्यते। विपर्ययस्थे शीतांशो जायन्तेऽस्पर्धना नराः॥ १॥ अधियोग नाम का योग— सौम्यैः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दो-स्तस्मिश्चमूपसचिषक्तितपालजन्म । सम्पन्नसौष्यविभवा दृतदात्रवश्च दीर्घायुषो विगतरोगभयाश्च जाताः॥ २॥

चन्द्रमा से शुभवह (बुध, गुरु, शुक्र) सप्तम, पष्ट, अष्टम इन तीनों स्थानों में अथवा इन में से दो में अथवा किसी एक ही स्थान में स्थित हो तो अधियोग नाम का योग होता है।

कोई उक्त तीनों शुभग्रह उक्त तीनों स्थान में हो तो अधियोग होता है, ऐसा अर्थ करते हैं, किन्तु ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है।

यहां पर श्रुतकीर्ति नाम के आचार्य का वचन— निधनं चूनं पष्टं चन्द्रस्थानाचदा शुमैर्युक्तस् । अधियोगः स प्रोक्तो ज्यासकृतौ सप्तधा पूर्वेः॥

इस का अर्थ यह है कि चन्द्रमा से ८,७,६, इन स्थानों में शुभग्रह हों तो अधि-योग सात प्रकार के होते हैं। जैसे सब शुभग्रह सप्तम स्थान में हों तो एक योग, पष्ठ में हों तो दूसरा योग, अष्टम में हों तो तीसरा योग, सप्तम और पष्ट में हों तो चौथा योग, पष्ट और अष्टम में हों तो पांचवां योग, सप्तम और अष्टम में हों तो छुठा योग, पष्ट, सप्तम और अष्टम तीनों में सब शुभग्रह हों तो सातवां योग ये सात प्रकार के अधियोग होते हैं।

इस अधियोग में जिस का जन्म हो वह सेनापित या मन्त्री या राजा होता है। अर्थात् शुभग्रह निर्वेठ हों तो सेनापित, मध्यवली हों तो मन्त्री और पूर्ण वली हों तो राजा होता है। तथा वे सेनापित, मन्त्री और राजा सब प्रकार के सुख, विभव से युत, शञ्जुओं को मारने वाले, दीर्घायु और रोग से रहित होते हैं। यहां पर वादरायण—

शशिनः सीम्याः पष्टे धूने वा निधनसंस्थिता वा स्युः। जातो नृपतिर्ज्ञेयो मन्त्री वा सैन्यनायको वापि॥ किसी का मत है कि यह राजयोग है।

यथा सारावली में-

धूनं पष्टमथाष्टमं शिशिरगोः प्राप्ताः समस्ताः शुभाः कृराणां यदि गोचरे न पतिताः सूर्याख्याद्दूरतः । भूपाळः प्रभवेत्स यस्य जलधेर्वेखावनान्तोद्भवेः सेनामत्तकरीन्द्रदानसिळ्ळं भृक्षेर्मुहुः पीयते ॥

तथा माण्डच्य का वचन-अमित्रं यामित्रं निधनमथवा शीतरुचितो गताः सर्वे सीम्यास्तमिह जनयेयुर्नरपतिम् । घृतेनैवासेकं गतदति विषादाश्रपयसा प्रतापाधिर्यस्य ज्वलति हृद्ये शशुपु भृशस् ॥

यदि उक्त तीनों स्थानों में शुभग्रह, पाप्त्रह दोनों हों तो मध्यस फल होता है, तथा सब पाप्त्रह हों तो अशुभ फल होता है।

यहां पर श्रुतकीर्ति का वचन-

पर्सप्तमाष्टमस्थैश्चन्द्रात्सीम्यैः शुभोऽधियोगः स्यात् । मिश्रेमिश्रस्तथैवोक्तः

सुनका, अनका, दुरुपुरा और केमदुम योग-हित्वाके सुनफानफादुरुधुराः स्वान्त्योभयस्थैयं हैः शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमद्रुमोन्यैस्त्वसी। केन्द्रे शीतकरेऽथवा प्रहयुते केमद्रुमी नेष्यते केचित्केन्द्रनवांशकेष्वपि वदन्त्युक्तिः प्रसिद्धा न ते ॥ ३ ॥ चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़ कर अन्य भौमादि पञ्चवहाँ में से

कोई एक यह वर्तमान हो तो सुनका नाम का योग होता है।

एवं चन्द्रमा से द्वादश स्थान में भौमादि पञ्चग्रहों में से कोई ग्रह स्थित हो तो अनफा योग होता है।

अगर चन्द्रमा से द्वितीय, द्वादश इन दोनों स्थान में प्रह बैठे हों तो दुरधुरा योग होता है यदि द्वितीय, द्वादश दोनों में कोई ग्रह न हो तो केमदूम योग होता है। इस तरह सुनफा आदि योग बहुत आचायों के मत से सिद्ध होते हैं।

किसी का मत है कि किसी अन्य ग्रह के साथ चन्द्रमा हो या जन्म छन्न से

केन्द्र (१, ४, ७, १०) स्थान में स्थित हो तो केमदुम योग नहीं होता है।

किसी का मत है कि चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्य को छोड़कर कीई बह हो तो सुनफा, दशम में हो तो अनफा और चतुर्थ, दशम दोनों में खूर्ब को छोड़ कर कोई ग्रह हो तो दुरुपुरा योग होता है। यदि चतुर्थ, दशम दोनों में कोई ग्रह व हो तो केमद्रम योगं होता है।

इन योगों में सूर्य अन्य योगकारक ग्रह के साथ हो तो योगभङ्ग नहीं सार् झना चाहिए। परन्तु केवल सूर्य योगकारक नहीं हो सकता यह सिख ही है।

किसी का मत है कि जिस राशि के नवांश में चन्द्रमा स्थित हो उस नवांश स्थित राशि से द्वितीय राशि में सूर्य को छोड़ कर कोई प्रह हो तो सुनका, द्वादश में स्थित हो तो अनफा, दोनों में स्थित हो तो दुरुवुरा और दोनों में कोई भी प्रश्

स्थित न हो तो केमदुम योग होता है। किन्तु यह प्रसिद्ध नहीं है अर्थात सर्व-सान्य नहीं है।

ल्युजातक में— रविवर्ज्यं द्वादशगैरनफा चन्द्राद् द्वितीयगैः सुनफा । उभयस्थितेर्दुरुशुरा केमद्रुमसंज्ञकोऽतोन्यः ॥

तथा स्त्याचार्य— सुनफा त्वनफा योगौ दोरुधुरश्चन्द्रसंस्थितचेत्रात् । प्राक्पृष्ठतो प्रहेन्द्रेरुभयंगतस्तेषु रविवर्ज्यम् ॥ केमदुम्रोऽत्र योगोंऽन्यथा भवेधत्र गर्हितं जन्म ॥ भगवान् गागिं का वचन—

व्ययार्थकेन्द्रगश्चन्द्राद्विना आनुं न चेद् ग्रहाः । कश्चित्स्याद्वा विना चन्द्रं लग्नाग्रकेन्द्रगतोऽश्ववा ॥ योगः केमद्रुमो नाम तदा स्यात्तत्र गर्हितः । भवन्ति निन्दिताचारा दृरिद्रापत्तिसंयुताः ॥

तथा सारावली में—
सुनफानफादुरुशुराः क्रमेण योगा भवन्ति रविरहितैः ।
वित्तान्त्योभयसंस्थैः केरववनवान्धवाद्विहगैः ॥
एते न यदा योगाः केन्द्रग्रहवर्जितः शशाङ्कश्च ।
केमदुसोऽतिकष्टः शशिनि च सर्वप्रहादृष्टे ।
तथा श्चतकीर्तिका वचन—

चन्द्राचतुर्थेः सुनफा दशमस्थितेः कीर्तितोऽनफा विद्दगैः। उभयस्थितैर्दुरुशुरा केमदुमसंज्ञितोऽन्यथा योगः॥ तथा जीवशर्मा का वचन—

यदाशिसंज्ञं शीतांशुर्नवांशे जन्मनि स्थितः। तद्द्वितीयस्थितंयोगः सुनफास्यः प्रकीर्तितः॥ द्वादशैरनफा ज्ञेयो प्रहेद्दिद्वादशस्थितैः। प्रोक्तो दुरुधुरायोगोऽन्यः केमद्रुमः स्मृतः॥३॥ प्रयोक्त सुनफा आदि योगों का भेद—

त्रिशात्सक्षपाः सनफानफारयाः षष्टित्रयं दौरुधुरै प्रमेदाः । इच्छाचिकरुपैः क्रमशोभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः॥ ४ ॥ सुनका, अनका इन दोनों योगों के एकतीस-एकतीस मेद होते हैं। बुख्युरा का एक सौ अस्सी भेद होते हैं।

इन भेदों को रफुट करने के लिए प्रकार— जिस संख्या तक के भेद बनाना हो उस संख्या से लेकर एक तक उन्लटे खन्न छिखने चाहिए, फिर उन्हीं अङ्कों के नीचे एक आदि अङ्क क्रम से छिखने चाहिए। इस तरह अङ्कों की दो पिं वनेगी, उनमें उपर के अङ्क भाज्य और नीचे के अङ्क भाजक कल्पना करना चाहिए। इस तरह पहले अङ्क के नीचे एक हर होने के कारण वही अङ्क सिद्ध होता है, उसको अलग रक्खे। फिर उससे अग्रिम भाज्य अङ्क को गुणकर उसके नीचे के भाजक अङ्क से भाग देवे, जो लिक्य मिले उसको पूर्वानीत सिद्ध अङ्क के आगे रक्खे। एवं अपने पिछले सिद्ध अङ्क से भाज्य को गुणा कर भाजक का भाग देने से जो सिद्ध अङ्क मिलता जाय उसको आगे-आगे रखते जाय, यह किया तय तक करनी चाहिए जब तक उस पिं का अन्त न हो। इस तरह एक आदि का भेद बन जाता है। जैसे अनफा योग में मङ्गल आदि पाँच मह के वश भेद निकालना है तो पांच से लेकर एक पर्यन्त उलटे अङ्क स्थापन कर उनके नीचे एक आदि कम से अङ्क स्थापन करने से हुआ।

| X | 8 | ₹ | २ | ٩ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | ą | 8 | x |

यहां पहला अक्ष ५ है, इससे पीछे कोई अक्ष नहीं है, और इसके नीचे हर एक है, इसका भाग दिया तो सिद्ध अक्ष ५ हुआ। ५ इससे अगले अक्ष ४ को गुणा किया तो २० हुआ, इसमें हर २ का भाग दिया तो दूसरा सिद्ध अक्ष १० हुआ। १० इससे अगले अक्ष ३ को गुणा किया तो २० हुआ, इसमें हर तीन का भाग दिया तो छिट्ट १० हुआ, इससे अगले अक्ष २ को गुणा कर २०, चार का भाग दिया तो छिट्ट ५, यह चौथा सिद्ध अक्ष हुआ। ५ इससे अगला अक्ष १ को गुणा कर ५ हर ५ का भाग दिया तो छिट्ट ५, यह चौथा सिद्ध अक्ष हुआ। ५ इससे अगला अक्ष १ को गुणा कर ५ हर ५ का भाग दिया तो १ छिट्ट आई यह पांचवां सिद्ध अक्ष हुआ। इस प्रकार एक आदि यह के वश ५, १०, १०, ५, १ ये भेद हुए। सब का योग ३१ है। इसमें एक एक यह के वश ५ भेद, दो-दो यह के वश १०, तीन-तीन यह के वश १०, चार-चार यह के वश पांच और पांचों यहां के वश १ भेद होता है।

जैसे चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मङ्गल हो तो = १, बुध हो तो = २, बृहस्पति हो तो=३, शुक्र हो तो=४, शनि हो तो=५, यह एक-एक ग्रह के वश पांच भेद हुए।

एवं मङ्गल, बुध हो तो=१, मङ्गल, बृहस्पित हो तो=२, मङ्गल, शुक्र हो तो=३, मङ्गल, शनैश्वर हो तो=४, बुध, बृहस्पित हो तो=५, बुध, शुक्र हो तो=६, बुध, झनैश्वर हो तो=७, बृहस्पित, शुक्र हो तो=८, बृहस्पित, शनैश्वर हो तो=९ और शुक्र, शनैश्वर हो तो=१०, ये दो २ प्रह के वश दश भेद हुए।

एवं मङ्गल, बुध, बृहस्पति हो तो=१, मङ्गल, बुध, शुक्र हो तो=२, मङ्गल, बुध, क्षनैबर हो तो = १, अङ्गल, बृहस्पति, शुक्र हो तो = ४, सङ्गल, बृहस्पति, शनैश्वर हो तो=५, मझल, शुक्र, शनैश्वर हो तो=६, बुध, बुहस्पति, शुक्र हो तो=७, बुध, बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = ८, बुध, शुक्र, शनैश्वर हो तो = ९, और बृहस्पति, शुक्र, शनैखर हो तो = १०, ये तीन २ ग्रह के वश दश मेद हुए।

एवं मक्रल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र हो तो = १, मक्रल, बुघ, बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = २, अङ्गल, बृहस्पति, शुक्र, शनैखर हो तो = ३, अङ्गल, बुध, शुक्र, शनैखर हो तो = ४, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर हो तो = ५, ये चार-चार ग्रह के वश पांच भेद हुए।

एवं चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मङ्गल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर हों सो

एक भेद हुआ, सब मिल कर इकतीस भेद हुए।

इसी तरह चन्द्रमा से द्वादश स्थान में उक्त क्रम से प्रहों के रहने से इकतीस

इसी तरह द्वितीय और द्वादश स्थान में मङ्गळादि प्रहों के रहने से एक सौ अस्सी दुरुशुरा के भेद होते हैं।

जैसे—मङ्गल दूसरे में, षुष बारहवें में हो तो=१, बुध दूसरे में, मङ्गल बारहवें में हो तो=२, मङ्गळ दूसरे में, बृहस्पति बारहवें में हो तो=३, बृहस्पति दूसरे में, मङ्गळ बारहवें में हो तो=४, मङ्गछ दूसरे में, शुक्र बारहवें में हो तो=४, शुक्र दूसरे में, मङ्गल बारहवें में हो तो = ६, मझल दूसरे में, शनैश्वर बारहवें में हो तो = ७, शनैश्वर दूसरे में, मङ्गल बारहवें में हो तो = ८, बुध दूसरे में, बृहस्पति बारहवें में हो तो = ९, बृहस्पति दूसरे में और बुध बारहवें में हो तो = १०, बुध दूसरे में, शुक्र बारहवें में हो तो = ११, शुक्र दूसरे में बुध बारहवें में हो तो = १२, बुध दूसरे में, शनैश्वर बारहवें में हो तो = १३, शनैश्वर दूसरे में, बुध बारहवें में हो तो = १४, बृहस्पति दूसरे में शुक्र वारहवें में हो तो = १५, शुक्र दूसरे में, बृहस्पति वारहवें में हो तो = १६, बृहस्पति दूसरे में, शनैश्वर बारहवें में हो तो = १७, शनैश्वर दूसरे में, बृहस्पति बारहवें में हो तो = १८, शुक्र दूसरे में, शनैश्वर बारहवें में हो तो = १९, शनैश्वर दूसरे में, शुक्र बारहवें में हो तो = २०, ये द्वितीय, द्वादश दोनों में एक-एक ब्रह के बीस २० भेद हुए।

एवं मंगल द्वितीय में, बुध बृहस्पति द्वादश में हो तो=१, बुध, बृहस्पति द्वितीय में, मङ्गल द्वादश में हो तो = २, मङ्गल द्वितीय में, बुध, शुक्र द्वादश में हो तो = ३, बुध, शुक्र द्वितीय में, मङ्गल द्वादश में हो तो = ४, मङ्गल द्वितीय में बुध, शनैखर द्वादश में हो तो = ५, बुध, शनैश्वर द्वितीय में, मङ्गळ द्वादश में हो तो = ६, मङ्गळ द्वितीय में, बृहस्पति, शुक्र द्वादश में हो तो = ७, बृहस्पति, शुक्र द्वितीय में, मङ्गळ ह्वादश में हो तो = ८, मङ्गल द्वितीय में, बृहस्पति, शनैश्वर द्वादश में हो तो = ९, बृहस्पति, शनैश्वर द्वितीय में, मङ्गळ द्वादश में हो तो = १०, मङ्गळ द्वितीय में, शुक्र, शनेश्वर द्वादश में हो वो=११, ग्रुक, शनेश्वर द्वितीय में, मक्क द्वादश में हो तो=१०,

बुध द्वितीय में, मङ्गल, बृहस्पित द्वादश में हो तो=११, मङ्गल, बृहस्पित द्वितीय में, बुध द्वादशमें हो तो = १४, बुध द्वितीय में मङ्गल, शुक्र द्वादश में हो तो = १५, मङ्गल, शुक्र द्वितीय में बुघ द्वादश में हो तो = १६, बुध द्वितीय में, मङ्गल, शनैश्वर द्वादंश में हो तो = १७, मङ्गळ, शनैश्वर द्वितीय में, बुध द्वादश में हो तो = १८, बुध द्वितीय में, बृहस्पति, शुक्र द्वादश में हो तो = १९, बृहस्पति, शुक्र द्वितीय में, वुध द्वादश में हो तो = २०, बुध द्वितीय में, बृहस्पति, शनैश्चर द्वादश में हो तो = २१, बृहरूपति, शनैश्वर द्वितीय में, बुध द्वादश में हो तो=२२, बुध द्वितीय में, शुक्र, शनैश्वर द्वादश में हो तो = २३, शुक्र, शनैश्वर द्वितीय में, बुध द्वादश में हो तो=२४, बृहस्पति द्वितीय में मङ्गल, बुध द्वादश में हो तो=२५, मङ्गल, बुध द्वितीय में, बृहस्पति द्वादश में हो तो = २६, बृहस्पति द्वितीय में, मङ्गल, शुक्र द्वादश में हो तो = २७, मङ्गल, शुक्र द्वितीय में, •बृहस्पति द्वादश में हो तो = २८, बृहस्पति द्वितीय में, सङ्गल, शनैश्वर द्वादश में हो तो = २९, मङ्गल, शनैश्वर द्वितीय में, बहस्पति द्वादश में हो तो=३०, बृहस्पति द्वितीय में, बुध, शुक्र, द्वादश में हो तो = ३१, बुध, शुक्र द्वितीय में बहस्पति द्वादश में हो तो = ३९, बहस्पति द्वितीय में, वध, शनैश्चर द्वादश में हो तो=३३, ब्रध, शनेश्वर द्वितीय में, बृहस्पति द्वादश में हो तो=३४, बृहस्पति द्वितीय में, शुक्र, शनैश्वर द्वादश में हो तो = ३५, शुक्र, शनैश्वर द्वितीय में, बृहस्पति द्वादश में हो तो = ३६, शुक्र द्विनीय में, मङ्गल, बुध द्वादश में हो तो ३७, मङ्गल, बुध द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो = ३८, शुक्र द्वितीय में, मङ्गल, बृहस्पति द्वादश में हो तो = ३९, मङ्गल, बृहस्पति द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो = ४०, शुक्र द्वितीय में, मङ्गल, शनैश्वर द्वादश में हो तो = ४१, मङ्गल, शनैश्वर द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो=४२, शुक्र द्वितीय में, बुध, वृहस्पति द्वादश में हो तो=४३, बुध, वृहस्पति द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो = ४४, शुक्र द्वितीय में, बुध, शनैश्वर द्वादश में हो तो = ४५, बुध, शनैश्वर द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो = ४६, शुक्र द्वितीय में. बहस्पति, शनैश्वर द्वादश में हो तो=४७, बृहस्पति, शनैश्वर द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो = ४८, शनैश्वर द्वितीय में, मङ्गल, बुध द्वादश में हो तो = ४९, मङ्गल, बुध द्वितीय में, शनैश्वर द्वादश में हो तो = ५०, शनैश्वर द्वितीय में, सङ्गल, बृहस्पति द्वादश में हो तो = ५१, मङ्गल, बृहस्पति द्वितीय में, शनैश्वर द्वादश में हो तो=५२. शनैश्वर द्वितीय में, मङ्गल, शुक्र द्वादश में हो तो = ५३, मङ्गल, शुक्र द्वितीय में. शनैश्वर द्वादश में हो तो = ५४, शनैश्वर द्वितीय में, बुध, बृहस्पति द्वादश में हो तो = ५५, ब्रध, बृहस्पति द्वितीय में, शनैश्वर द्वादश में हो तो=५६, शनैश्वर द्वितीय में, बुध, शुक्र हादस में हो तो = ५७, बुध, शुक्र द्वितीय में, शनैश्वर द्वादश में हो तो = ५८, शनैश्वर द्वितीय में बृहस्पति, शुक्र द्वाद्या में हो तो = ५९, बृहस्पति, शुक्र द्वितीय में, शनैश्वर हादश में हो तो = ६०।

द्वितीय में एक, द्वादश में दो, द्वादश में एक, द्वितीय में दो ब्रह के वश ये साठ भेद होते हैं।

एवं द्वितीय में मङ्गल, द्वादश में बुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो = १, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मङ्गल हो तो = २, द्वितीय में मङ्गल, द्वादश में बुध, बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = ३, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, शनैश्वर, द्वादश में मङ्गळ हो तो = ४, द्वितीय में मङ्गल, द्वादश में बुध, शुक्र, शनैश्वर हो तो = ५, द्वितीय में बुध, शुक्र, शनैश्वर, हाद्श में मङ्गळ हो तो = ६, द्वितीय में मङ्गळ, द्वादश में बृहस्पति शुक, शनैश्वर हो तो = ७, द्वितीय में बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में मक्क हो तो = ८, द्वितीय में बुध, द्वादश में मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र हो तो = ९, द्वितीय में मङ्गळ, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में बुध हो तो = १०, द्वितीय में बुध, द्वादश में मङ्गळ बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = ११, द्वितीय में मङ्गळ, बृहस्पति, श्नैश्वर, द्वादश में बुध हो तो = १२, द्वितीय में बुध, द्वादश में मङ्गल, शुक्र, शनैश्वर हो तो = १३, द्वितीय में यङ्गल, शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में बुध हो तो = १४, द्वितीय में बुध, द्वादश में गुरु, शुक्र, शनैश्वर हो तो = १५, द्वितीय में गुरु, शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में बुध हो तो = १६, द्वितीय में बृहस्पति, द्वादश में मङ्गल, बुध, शुक्र हो तो = १७, द्वितीय में मङ्गल, बुध, शुक्र, द्वादश में बृहस्पति हो तो = १८, द्वितीय में बृहस्पति, द्वादस में मङ्गल, बुध, शनैश्वर हो तो = १९, द्वितीय में मङ्गल, बुध, शनैश्वर, द्वादश में बृहस्पति हो तो = २०, द्वितीय में बृहस्पति, द्वादश में मङ्गळ, शुक्र, शतैश्वर हो तो = २१ द्वितीय में मङ्गल, शुक्र, शनंधर, द्वादश में बृहस्पति हो तो = २२, द्वितीय में बृहस्पति, द्वादश में बुध, शुक्र, शनैश्वर हो तो = २३, द्वितीय में बुध, शुक्र शनंश्वर, द्वादश में बृहस्पति हो तो = २४, द्वितीय में शुक्र, द्वादश में मङ्गल, बुध, बृहस्पति हो तो = २५, द्वितीय में मङ्गल, बुध, बृहस्पति, द्वादश में शुक्र हो तो = २६, द्वितीय में शुक्र, द्वादश में मङ्गल, वुध, शनैश्वर हो तो = २७, द्वितीय में मङ्गल, व्या, शनैश्वर, द्वादश में शुक्र हो तो = २८, द्वितीय में शुक्र, द्वादश में मङ्गल, बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = २९, ब्रितीय में मङ्गल, बृहस्पति, शनैश्वर, द्वादश में शुक्र हो तो = ३०, द्वितोय में शुक्र, द्वादश में बुध, बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = ३१, द्वितीय में वध, बृहस्पति, शनैश्चर, द्वादश में शुक्र हो तो = ३२, द्वितीय में शनैश्वर, द्वाद्श में मङ्गळ, बुध, बृहस्पति हो तो = ३३, द्वितीय में मङ्गळ, बुध, बृहस्पति, द्वादश में शनैश्वर हो तो = ३४, द्वितीय में शनैश्वर, द्वादश में मङ्गल, बुध, शुक्र हो तो = ३५, द्वितीय में मङ्गल, बुध, शुक्र, द्वादश में शनैश्वर हो तो = ३६, द्वितीय में शनैश्वर, द्वादश में मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र हो तो = ३७, द्वितीय में मङ्गल, बृहस्पति, सुक्र, द्वादश में शनंश्वर हो तो = ३८, द्वितीय में शनैश्वर, द्वादश में बुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो = ३९, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में शनैश्वर हो तो = ४०।

द्वितीय में एक, द्वादश में तीन, द्वादश में एक, द्वितीय में तीन ग्रह के वश ये

चालिस भेद होते हैं।

एवं द्वितीय में मङ्गल, द्वादश में बुध, बृहस्पति शुक्र, शनैश्चर हो तो=१, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, द्वादश में मङ्गल हो तो = २, द्वितीय में बुध, द्वादश में मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर हो तो = ३, द्वितीय में मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, द्वादश में मङ्गल, बुध, शुक्र, शनैश्चर, द्वादश में बुहस्पति, द्वादश में मङ्गल, बुध, शुक्र, शनैश्चर हो तो=५, द्वितीय में मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शनैश्चर हो तो = ७, द्वितीय में मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शनैश्चर हो तो = ७, द्वितीय में मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शनैश्चर, द्वादश में शुक्र हो तो = ८, द्वितीय में स्वन्थर, द्वादश में मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो = ९, द्वितीय में मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, हादश में शङ्गल, बुध,

द्वितीय में एक, द्वादश में चार, द्वादश में एक, द्वितीय में चार ग्रह के वश ये

दश भेद होते हैं।

एवं द्वितीय में मङ्गल, बुध, द्वादश में बृहस्पति, शुक्र हो तो = १, द्वितीय में बृहस्पति, शुक, द्वादश में मङ्गल, बुध हो तो = २, द्वितीय में मङ्गल, बुध, द्वादश में बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = ३, द्वितीय में बृहस्पति, शनैश्वर, द्वादश में मङ्गल, बुष हो तो = ४, द्वितीय में मङ्गल, बुध, द्वादश में शुक्र, शनैश्वर हो तो = ५, द्वितीय में ग्रुक, शनेश्वर, द्वादश में मङ्गल, बुध हो तो=६, द्वितीय में मङ्गल, बृहस्पति, द्वादश में शुक्र, बुध हो तो=७, द्वितीय में शुक्र, बुध, द्वादश में मङ्गल, बृहस्पति हो तो=८, द्वितीय में मङ्गल, बृहस्पति, द्वादश में बुध, शनैश्वर हो तो = ९, द्वितीय में बुध, शनैबर, द्वादश में मङ्गल, बृहस्पति हो तो = १०, द्वितीय में मङ्गल, बृहस्पति, द्वादश में शुक्र, शनैश्वर हो तो = ११, द्वितीय में शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में संगल, बृहस्पति हो तो=१२, द्वितीय में मंगल, शुक्र, द्वादश में बुध, बृहस्पति हो तो=१३, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, द्वादश में मंगल, शुक्र हो तो = १४, द्वितीय में मंगल, शुक्र, द्वादश में बुध, शनैश्चर हो तो = १५, द्वितीय में बुध, शनैश्चर, द्वादश में मंगल, शुक्र हो तो = १६, द्वितीय में मंगल, शुक्र, द्वादश में बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = १७, द्वितीय में बृहस्पति, शनैश्वर, द्वादश में मंगल, शुक्र हो तो=१८, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, द्वादश में मंगल, शनैश्वर हो तो=१९, द्वितीय में मंगल, शनैश्वर, द्वादश में बुध, बृहस्पति हो तो = २०, द्वितीय में मंगल, शनैश्वर, द्वादश में बुध, शुक्र हो तो = २१, द्वितीय में बुध, शुक्र, द्वादश में मंगल, शनैश्वर हो तो = २२, द्वितीय में मंगल, शनैश्वर, द्वादश में बृहस्पति, शुक्र हो तो = २३, द्वितीय में बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मंगल, शनैश्वर हो तो = २४, द्वितीय में बुध, बृह-स्पति, द्वादश में ग्रक, शनैश्वर हो तो = २५, द्वितीय में शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में

बुध, बृहस्पित हो तो = २६, द्वितीय में बुध, शुक्र, द्वादश में बृहस्पित, शनैश्वर हो तो = २७, द्वितीय में बृहस्पित, शनैश्वर, द्वादश में बुध, शुक्र हो तो = २८, द्वितीय में बृहस्पित, शुक्र, द्वादश में बुध, शनैश्वर हो तो = २९, द्वितीय में बुध, शनैश्वर, द्वादश में बृहस्पित, शुक्र हो तो = ३०।

द्वितीय में दो और द्वादश में दो प्रह के वश ये तीस भेद होते हैं। एवं द्वितीय में मङ्गल, बुध, द्वादश में बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर हो तो = 5, द्वितोय में बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में मंगल, बुध हो तो = २, द्वितीय में मंगल, बृहस्पति, द्वादश में बुध, शुक्र, शनैश्वर हो तो = ३, द्वितीय में बुध, शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में मंगल, बृहस्पति हो तो = ४, द्वितीय में मंगल, गुक्र, द्वादश में बुध, बृहरगति, शनैश्वर हो तो = ५, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, शनैश्वर, द्वादश में मंगल, शुक्र हो तो = ६, द्वितीय में मंगल, शनैश्वर, द्वादश में बुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो = ७, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मंगल, शनैखर हो तो = ८, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, द्वादश में मंगल, शुक्र, शनैश्वर हो तो = ९, द्वितीय में मंगल, शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में बुध, बृहस्पति हो तो = १०, द्वितीय में बुध, शुक्र, द्वादश में मंगल, बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = ११, द्वितीय में मंगल, बृहस्पति, शनैश्वर, द्वादश में बुध, शुक्र हो तो = १२, हितीय में बुध, शनैश्वर, द्वादश में मंगल, बृहस्पति, शुक्र हो तो = १३, द्वितीय में मंगल, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में बुध, शनैश्वर हो तो = १४, द्वितीय में बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मंगल, बुध, शनैश्वर हो तो = १५, द्वितीय में मंगल, बुध, शनैश्वर, द्वादश में बृहस्पति, शुक्र हो तो = १६, द्वितीय में बृहस्पति, शनैश्वर, द्वादश में मंगल, बुध, शुक्र हो तो = १७, द्वितीय में मंगल, बुध, शुक्र, द्वादश में बृहस्पति, शनैश्वर हो तो = १८, द्वितीय में शुक्र, शनैश्वर, द्वादश में मंगल, बुध, बृहस्पति हो तो = १९, द्वितीय में मंगल, बुध, बृहस्पति, द्वादश में शुक्र, शनैश्वर हो तो = २०,

द्वितीय में दो, द्वादश में तीन, द्वादश में दो, द्वितीय में तीन ग्रह के वश ये वीस भेद होते हैं।

सब मिलकर एक सौ भस्ती दुरुषुरा के भेद हुए ॥ ४ ॥
सुनफा और अनफा योगों का फल—
स्वयमधिगतिबद्धः पार्थिबस्तत्समो चा
भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिमांश्च ।
प्रभुरगद्द्यारीरः शोलवान् ख्यातकीर्तिर्षिबयसुबासुवेषो निर्वृतश्चानफायाम् ॥ ४ ॥

सुनफ़ा योग में उत्पन्न जातक अपने आप धन को उपार्जन करने वाला, राजा या राजा के समान, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, धनी और यशस्वी होता है।

एवं अनका योगमें उत्पन्न जातक समर्थ, रोगरहित शरीर वाला, अच्छे स्वभाव वाला, यशस्वी, सांसारिक सुखसे युत, सुन्दर शरीर वाला और सन्तुष्ट होता है॥॥॥

दुरुश्वरा और केमदुम योगों का फल-उत्पन्नभोगसुखभुग्धनवादनाट्य-स्त्यागान्वितो दुरुधुराप्रभवः सुभृत्यः । केमदुमे मलिनदुःखितनीचनिस्वाः

प्रेच्याः खलाश्च नृपतेरपि चंशजाताः ॥ ६ ॥

दुरुषुरा योग में उत्पन्न जातक जहां कहीं जिस किसी तरह से उत्पन्न भोग के द्वारा सुख भोगने वाला, धन-वाहन से युत, दानी और सुन्दर भृत्य से युत होता है।

केमदुम योग में उत्पन्न जातक मिलन, दुःखित, नीच कर्म करने वाला, निर्धन,

दास कर्म करने वाला और दुष्ट होता है।

इस योग में राजकुलोत्पन्न जातक भी कथित फल को पाते हैं अन्य की क्या बात अर्थात् अन्य वंश में उत्पन्न जातक तो पाता ही है ॥ ६ ॥

सुनका भादि योगकारक भौमादि प्रहों का फल-प्रोत्साहशौर्यधनसाहसचान् महीजः सौम्यः पटुः सुवचना निपुणः कलासु । जीचोऽर्थधम्मसुखभुङ् नृपपूजितश्च कामी भुगुर्वहुधनो विषयोपभोक्ता ॥ ७ ॥

यदि उक्त योग करने वाला मंगल हो तो जातक उत्साही, संग्राम का प्रेमी, धनवान् और साहसी होता है।

योग करने वाला बुध हो तो जातक चतुर, मधुर वचन बोलने वाला और

कलाओं में नियुण होता है।

यदि बृहस्पति योग करने वाला हो तो जातक धर्मी, सुखी और राजाओं से पूजित होता है।

अगर शुक्र योगकारक हो तो जातक कामी, बहुत धनी और विषयों को भोग

करने वाला होता है ॥ ७ ॥

योगकारक शनि का फल-

परिषभवपरिच्छदोपभोक्ता रिवतनयो बहुकार्यकृद् गर्गोद्यः। श्रशुभकृतुदुपोऽह्नि दश्यमूर्तिर्गलिततनुश्च ग्रुभोन्यथान्यतृत्वम् ॥ ८ ॥ शनि योगकारकहो तोजातकदूसरे के विभव (घर, कपदा, वाहन, परिवार) को स्रोगने वाला, बहुत खाम करने वाला और अनेक गर्णों का अधिप होता है। यह एक २ योगकारक ग्रह का फल कहा गया है। अगर दो, तीन आदि योग-कारक ग्रह हों तो उन ग्रहों के फलों में तारतम्य करके फल कहना चाहिए।

यदि दिन में जन्म हो, चन्द्रमा दृश्यचकाई (सप्तम स्थान से छप्न पर्यन्त) में स्थित हो तो अशुभ फल और अदृश्यचकाई (छप्न से सप्तम पर्यन्त) में स्थित हो तो शुभ फल देता है।

एवं यदि रात में जन्म हो और चन्द्रमा दर्यचक्राई में स्थित हो तो शुभ फल

और अदृश्यचकाई में हो तो अशुभ फल देता है ॥ ८॥

लग्नादतीच वसुमान् में स्थित श्रम ग्रहों का फल-लग्नादतीच वसुमान् वसुमाञ्ज्ञशाङ्का-त्सीम्यप्रहेरूपचयोपगतैः समस्तैः। द्वाभ्यां समोऽल्पवसुमांख्य तदूनताया-मन्येष्वसत्स्विप फलेष्विद्मुत्कटेन ॥ ६ ॥

इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहज्जातके चन्द्रयोगाध्यायस्त्रयोदशः॥ १३॥ जिस जातक के जन्म समय में छग्न से उपचय (३,६,१०,११) स्थानों में सब ग्रुम ग्रह वैठे हों तो वह बहुत धनी होता है।

अगर चन्द्रमा से उक्त स्थानों में सब शुभ ग्रह बैठे हो तो धनी होता है। यदि शुभ ग्रहों में से कोई उक्त स्थानों में हों तो मध्यम धनी होता है। तथा यदि एक ही शुभ ग्रह उक्त स्थानों में से किसी स्थान में हो तो अल्प धनी होता है।

यदि उक्त स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह न हो तो जातक दरित होता है। केमतुम आदि कुयोग होने पर भी उनका फल न होकर इन योगों का फल होता है, अर्थात अन्य कुयोग के साथ इन योगों के रहने पर इन्हीं का फल होता है, अन्य कुयोगों का नहीं।

इति वृहजातके 'विमला' नामकभाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

# अथ द्विग्रहयोगाध्यायश्चतुर्दशः

सूर्य सहित चन्द्रादि प्रहों का फल—
तिय्यां खुर्जनयत्य पेदासहितो यन्त्राश्मकारं नरं
भौमेनाघरतं बुधेन निषुणं चीकी तिसी ख्यान्वितम्।
कृरं वाचपतिनान्यकार्यनिरतं क्रुकेण रङ्गासुधैर्श्वव्यव्यं रिवजेन धातुकुदालं भाण्डमकारेषु वा॥१॥

जिस के जन्म समय में चन्द्रमा सूर्य युत हो तो यन्त्र और पत्थर की चीत्र बनाने वाला होता है।

बुध से सूर्य युत हो तो सब काम करने में चतुर, बुद्धिमान्, कीर्तिमान् और मुखी होता है।

बृहस्पति से सूर्य युत हो तो पाप बुद्धि वाला और दूसरे का काम करने वाला

होता है। शुक्र से युत सूर्य हो तो युद्ध और शस्त्र से धन पैदा करने वाला होता है। शनि से युत सूर्य हो तो सोना, चांदी आदि धातु के कर्म में और वर्तन बनाने में चतर होता है॥ १॥

कुजाद ग्रहों से युक्त चन्द्र का फल— कूटस्त्र्यासवकुम्भपण्यमिशवं मातुः सवकः शशी सक्षः प्रश्लितवाक्यमर्थनिषुणं सौभाग्यकोर्त्यान्वितम् । विकान्तं कुत्तमुख्यमस्थिरमति वित्तेश्वरं साङ्गिरा वस्त्राणां ससितः कयादिकुशलं साक्षिः पुनर्भूसुतम् ॥ २॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल से चन्द्रमा युत हो तो बाजार की चीज, स्त्री, मच और घड़ा वेचने वाला तथा माता को कष्ट देने वाला होता है।

बुध से युत चन्द्रमा हो तो प्रिय बोळने वाला, शब्दार्थ जानने में सूचमदृष्टि

वाला और सब का प्रिय होने के कारण कीर्ति से युत होता है।

बृहस्पति से युत चन्द्रमा हो तो शत्रु को जीतने वाला, अपने कुल से प्रधान, चक्रल बुद्धि वाला और धन का अधांश होता है।

शुक्र से युत चन्द्रमा हो तो वस्त्रों के क्रय-विक्रय में कुशल और वस्त्र सीना,

सूत बनाना इत्यादि में भी कुशक होता है।

शनि से युत चन्द्रसा हो तो पुनर्भू (पहले के स्वामी को छोड़ कर दूसरे विवाह करने वाली ) का ठड़का होता है ॥ २ ॥

पुनर्भू के लक्षण— परिणीता पित हिरवा सवर्ण कामतः श्रयेत् । अचता च चता वापि पुनर्भूः संस्कृता पुनः ॥ बुधादि प्रहों से युत मङ्गल का फल—

मृलादिस्नेहकूटैर्व्यवहर्रात चिणग्बाहुयोद्धा ससीम्ये पुर्यच्यत्तः सजीवे अवति नरपितः प्राप्तचित्तो द्विजो चा । गोपो मल्लोऽथ द्वाः परयुवतिरतो चूतकृत्सासुरेज्ये दुःखार्त्तोऽसत्यसन्धः ससचितृतनये भूमिजे निन्दितश्च ॥ ३ ॥ जिसकेजन्मं काष्ठ में बुध से युत मङ्गष्ठ हो वह मुख, फड, पुण, तेळ, बतर आदि और दाजार की चीजों को वेचने वाला और मह युद में कुशल होता है।

बृहस्पित से युत मंगल हो तो नगर का स्वामी, राजा या धन पाने वाला ब्राह्मण होता है।

शुक्र से युत मंगल हो तो गौ पालने वाला, बाहु से युद्ध करने वाला, चतुर, पर-स्त्रियों में प्रेम रखने वाला और जुवारी होता है।

शनि से युत मंगल हो तो दूःख से पीड़ित, मिथ्या बोलने वाला और निन्दित

होता है ॥ ३॥

जीवादि ग्रहों से युत बुध का फल—
सौम्ये रङ्गचरो वृहस्पितयुते गीतिप्रयो नृत्यवान्
वाग्मी भूगणपोसितेन मृदुना मायापद्रलङ्घकः।
सिद्धियो धनदारवान् वहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरौ
होयः शमश्रुकरोऽसितेन घटकुज्ञातोन्नकारोपि वा॥ ४॥

जिस के जन्मकाल में बुध से युत बृहस्पति हो तो बाहुयुद्ध करने वाला, गान में स्नेह रखने वाला और स्वयं नाच जानने वाला होता है।

शुक्र से युत बुध हो तो बोलने में चतुर. पृथ्वी और बहुत लोकों का मालिक होता है।

शनैश्वर से युत बुध हो तो दूसरे को ठगने में चतुर और गुरुजन की आजा को न मानने वाला होता है।

अब शुक्रादि प्रहों से युत बृहस्पति का फल-

शुक्र से युत बृहस्पति हो तो श्रेष्ठ, विद्वान्, धनवान्, स्त्री से युत और बहुत गुणों से युत होता है।

शनैश्चर से युत बृहस्पति हो तो हजाम, कुम्हार या रसोइआ होता है ॥ ४ ॥ शुक्र, शनि का योगफल और त्रिग्रहयोग फल—

श्रसितसितसमागमे उत्पचनुर्युवतिसमाश्रयसम्प्रवृद्धवितः । अवित च लिपिपुस्तिचत्रवेत्ता कथितफलैः परतो विकल्पनीयाः ॥४॥ इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहजातके द्विग्रहयोगाध्यायश्चतुर्द्शः ॥ १४ ॥

जिस के जन्म काल में शनैश्वर से शुक्र युत हो वह थोड़ी दृष्टि वाला, स्त्री के आश्रय से धन की दृद्धि करने वाला, लिखने पढ़ने वाला और चित्र बनाने वाला होता है।

यदि तीन ग्रहों का एक जगह में योग हो तो दो दो ग्रहों का अलग अलग फल पूर्वोक्त प्रकार से जान कर उन सब फलों को कहना चाहिए।

जैसे किसी की जन्म कुण्डली में सूर्य, चन्द्रमा, मंगल इन तीनों का एक जगह

योग है तो सूर्य, चन्द्रमा के योग फल, सूर्य, मंगल के योग फल, चन्द्र, मंगल के योग फल, चन्द्र, मंगल के योग फल इन तीनों को कहना चाहिए।

इति बृहजातके 'विमला' नामकहिन्दीटीकायां द्विप्रहयोगाध्यायश्चतुर्देशः।

## 

### अथ प्रवरुयायोगाध्यायः पञ्चद्दाः

एकस्थैश्चतुरादिभिर्वलयुतैर्जाताः पृथग्वीर्यगैः शाक्याजीविकश्रिचुद्धचरका निर्प्रन्थचन्याशनाः। माद्देयक्षगुरुच्चपाकरस्तितप्राभाकरोनेः क्रमा-स्प्रक्रत्या चिक्तभिः समाः परजितैस्तत्स्वामिभिः प्रच्युतिः॥ १॥

जिस के जन्म काल में चार आदि (चार, पांच, छै, सात ) ग्रह एक स्थान में चैठे हों तो प्रज्ञज्या (संन्यास ) योग होता है। परञ्ज चार आदि ग्रहों में कोई एक बलवान् हो तो आगे कहा गया प्रज्ञज्या योग होता है। दो ग्रह बलवान् हों तो दोनों ग्रहों के प्रज्ञज्या योग होते हैं। यदि बहुत ग्रह बलवान् हों तो बहुतः प्रज्ञज्या योग होते हैं।

अब भीमादि प्रत्येक प्रहों के बली होने पर अलग अलग प्रवज्या योग का फल-

जैसे मंगल बलवान् हो तो लाल वस्त्र धारण करने वाला, बुध बलवान् हो तो एक दण्ड को धारण करने वाला, बृहस्पति बलवान् हो तो भिन्नुक संन्यासी, चन्द्रमा बली हो तो वृद्ध (बृद्धश्रावक = कापालिक ), शुक्र वली हो तो चक्र धारण करने वाला, शनैश्वर बलवान् हो तो नंगा संन्यासी और सूर्य बलवान् हो तो कन्द, फल आदि साने वाला होता है।

क्षगर एकत्र स्थित चार आदि ग्रहों में कोई भी बळवान न हो तो प्रवज्या

योग नहीं होता है।

अगर प्रवेज्या-योगकारक एक प्रह युद्ध में पराजित हो तो उस के अन्तर्दशा में संन्यास प्रहण कर के फिर छोड़ देता है। अगर प्रवज्या-योगकारक दो प्रह हों हो प्रथम प्रवज्या-योगकारक प्रह के अन्तर्दशा में प्रथम प्रवज्या को प्रहण कर द्वितीय प्रवज्या-योगकारक प्रह के अन्तर्दशा काल में उस को छोड़ कर द्वितीय का प्रहण कर के फिर छुछ रोज वाद उसको भी छोड़ देता है। एवं तीन, चार आदि योगकारक प्रह होने पर जानना चाहिए।

किन्तु योगकारक ग्रह किसी ग्रह से पराजित न हों तो, एक योगकारक ग्रह होने से उस के अन्तर्दशा में प्रवज्या ग्रहण कर उसी में जीवन भर रहता है। दो हों तो प्रथम के अन्तर्दशा में प्रथम को ग्रहण कर दूसरे के अन्तर्दशा में उस को

स्थाग कर द्वितीय को प्रहण कर आजीवन रखता है।

पुत्रं तीन, चार आदि योगकारक प्रष्ट होने पर जानना चाहिए।

यहाँ वंकालकाचार्य का वचन— तावसिओ दिणणाहे चन्दे कावालिओ तहा भणिओ।

रत्तवडो भूमिसुवे सोमसुवे एअदण्डीआ। देवगुरु शुक्काणे क्रमेण जुई चरअ खवणाड।

योगकारक दिणणाह (सूर्य) हो तो ताबसिओ (तापसिक), चन्द (चन्द्रमा) हो तो काबालिओ (कापालिक) भूमिसुव (मंगल) हो तो रत्तवडो (रक्तवछ-धारी), सोमसुव (बुध) हो तो एअदण्डीआ (एकदण्डी), देवगुरु (बृहस्पति) शुक्क (शुक्क) कोण (शनैश्चर) योगकारक हों तो क्रम से जई (यती = संन्यासी) चरअ (चरक) खवणाइ (चपणक) होता है।

फिर संहितान्तर में उन का वचन— जल्ला हर सुगंभ केसव सूई बहाल्ला लग्गा मग्गेषु। दिक्खालं णाभव्या सुराइ गहा क्रमेल लाहगंभा॥

जलण (साम्निक), हर (ईश्वरमक्त), सुगक्ष (सुगत=बौद्ध), केसव (केशव-भक्त), सूई (श्वतिमार्ग में गत), ब्रह्मण्ण (ब्रह्ममक्त=बांणप्रस्थ), मगोपु (मार्ग में) णगा (नम्न), दिक्खाण (दीचाज्ञाता) सूर्यादि ग्रह योगकारक हों तो क्रम से जानना चाहिए।

तथा सत्याचार्यं का वचन—
तेष्वधिकवली जीविश्वदण्डिनं भागेंदश्चरकमुख्यम् ।
नग्नश्रवणं सौरो वुधस्तदा जीविकाचार्यम् ॥
वृद्धश्रावकमिन्दुर्दिवाकरस्तापसं तपोयुक्तम् ।
वकः शाक्यः ध्रवणं चेत्राश्रयजं गुणाश्चेतान् ॥
वीर्योपेतेऽक्पतनावदीचिता भिक्तवादिनस्तेपाम् ।
अन्यः पराजितश्चेत्प्रवज्या-प्रच्युति कुर्य्यात् ॥
यावन्तो वीर्ययुताः प्रवज्या भवन्ति तावन्त्यः ।
एकंच्रीषु नियमात्तेषामाद्या वलोपेतात् ॥

तथा स्वरूपजातक में— चतुरादिभिरेकस्थैः प्रवज्यां स्वां ग्रहः करोति बङी। बहुवीर्थेस्तावन्त्यः प्रथमा वीर्याधिकस्यैव॥

अदीचितादि योग— रिवजुतकरैरदीचिता विलिभिस्तद्रतभक्तयो नराः। श्रभियाचितमात्रदीचिता निहतैरन्यनिरीचितैरिप॥२॥ यदि प्रवज्या-योगकारक प्रह बली हो किन्तु सूर्य के किरण से अस्त हों तो। विना मन्त्रोपदेश के साधु हो जाता है। किन्तु जिस प्रवज्या योग में जन्म हो

उस प्रवज्या को प्रहण करने वालों में भक्ति होती है।

अगर प्रवज्या योग करने वाले ग्रह दूसरे ग्रह से जीते गये हों या देखे जाते हों तो मनुष्य उक्त ग्रह-सम्बन्धी प्रवज्या योग की दीचा देने के लिये अपने गुरु योग्य साधुओं से प्रार्थना करता है किन्तु वे (गुरु) दीचा देने के लिये स्वीकार नहीं करते हैं।

यहाँ पर किसी का वचन—
दीचादानसमर्थों यो भवित तदा बलेन संयुक्तः।
तस्येव दशाकाले दीचां लभते नरोऽवश्यम्॥
यस्य च दीचा-च्यवनं तस्येव दशावसाने स्यात्।
पुवं जातककाले संचिन्त्य बलावलं वाच्यम्॥ २॥

अन्य प्रकार से प्रवज्या योग-

जन्मेशो उन्येर्यच दृष्टो उर्क पुत्रं पश्यत्यार्कि र्जन्मपं चा चलोनम् । दीचां प्राप्नोत्यार्कि द्रेष्काणसंस्थे भौमार्क्यशे सौरदृष्टे च चन्द्रे ॥३॥ अन्य प्रदृ से अदृष्ट चन्द्र-राशि के स्वामी (जन्म काल में चन्द्रसा जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी) शनैश्वर को देखता हो तो राशी के स्वामी, शनैश्वर इन दोनों में जो बली हो उस की अन्तर्दशा काल में शनैश्वर-सम्बन्धी प्रवज्यायोग (नम्रता) को प्राप्त करता है।

अथवा वली शनैश्वर बलरहित चन्द्र-राशीश को देखता हो तो भी शनैश्वर-

सम्बन्धी प्रवज्या को प्राप्त करता है।

वा अन्य यह से अदृष्ट शनैश्चर से चन्द्रमा देखा जाता हो, शनैश्चर के देष्काण में हो और मंगळ या शनैश्चर के नवांश में हो तो भी शनैश्चर-सम्बन्धी प्रवज्या योग को ग्रहण करता है।

यहाँ पर किसी का वचन— यस्येचतेऽर्कपुत्रं जन्मभनाथो प्रहैर्न संदृष्टः। तस्य हि दीचालाभो तद्वलयोगादशाकाले॥

तथा च— शनिदृष्टे बल्हीने जन्मिन नाथे वदेख निर्मन्थम् ॥ तथा च—

सौरद्रेष्काणसंस्थो यदि भवति शशी तद्ंशसंस्थश्च । वकांशे वा दृष्टः सौरेण तु सर्वदर्शनविमुक्तः ॥ निर्मन्थसंज्ञक पृते यतयोऽर्कपुत्रवीर्यानुसारेण । जन्माधिपतिः पापैरिप निरीचितस्त्वेक ईचते सौरः ॥ शास्त्र बनाने का और तीर्थं करने का योग— सुर गुक्शशिद्दोरास्वाकि दृष्टासु धर्मे गुक्रथ नृपतीनां योगजस्तीर्थं क्रस्यात्। नवसस्रवनसंस्थे मन्द्रगे अन्येरदृष्टे अवति नरपयोगे दीक्तितः पार्थिवेन्द्रः॥ ४॥

इति श्रीखराहमिहिरकृते बृह्जातके प्रवज्याध्यायः पञ्चद्शः॥ १४॥ बृहस्पति, चन्द्रमा, लग्न इन तीनों के ऊपर शनैश्वर की दृष्टि हो, बृहस्पति

बृहरपति, चन्द्रमा, छप्न इन तीनों के ऊपर शनश्चर की दृष्टि हो, बृहस्पति नवम स्थान में हो तो किसी राजयोग में उत्पन्न जातक राजा न हो कर तीर्थ करने बाला और शास्त्र करने वाला होता है।

कोई 'सुरगुरुशशिहोरासु' इसका बृहस्पति और चन्द्र की राशि (धनु, मीन,

कर्क ) उम्र में हो ऐसा अर्थ करते हैं, वह भी युक्त है। यतः माण्डन्य—

गते मन्दालोकं गुरुशशिविलग्ने नवसगे, गुरौ निष्पचन्ते न इह नृपयोगे नृपतयः। विजुञ्मन्ते थेषां लटहरचनारम्भसुभगा, जगत्यां ये विद्वद्गुणकथनपासण्डसदशाः॥ और भी कहा है—

गुरुशशिल्झाद्दष्टाः कोणेन तु नवमगो गुरुः। नरनाथयोगजातः शास्त्रकरो भवति न च नृपः॥

तथा जिसंके जन्म काल में नवम भवन में गत शनैश्वर किसी ग्रह से नहीं देखा जाता हो तो राजयोग में उत्पन्न जातक महाराज हो कर भी किसी संन्यासी के सन्त्र को ग्रहण कर साधु हो जाता है। अगर राजयोग न हो तो केवल प्रव्रज्या योग ही पाता है॥

कहा भी है—
नवमस्थाने सौरो यदि स्थितः सर्वदर्शनविमुक्तः ।
नरनाथयोगजातों नृपोऽपि दीचान्वितो भवति ॥
नृपयोगस्याभावे योगेऽस्मिन्दीचितो नरो जातः ।
निःसन्दिग्धं प्रवदेषोगस्यास्य प्रभावेण ॥ ४ ॥
इति बृहजातके 'विमला' नामकहिन्दीटीकायां प्रवज्यायोगाध्यायः पञ्चद्शः ।

अथ ऋक्षरािलाऽध्यायः षोडराः विश्वनी और भरणी नचत्र में जन्म का फल— त्रियभूषणः सुरूपः सुभग्। दत्तोऽश्विनीषु मितमांश्च। कृतिविश्वयः सत्यपरो दत्तः सुस्तितश्च भरणीषु ॥१॥

जिस मनुष्य का अश्विनी नत्त्र में जन्म हो वह अछङ्कार का प्रेमी, सुन्दर, सर्वों का विय, सब काम करने में चतुर और बुद्धिमानू होता है।

भरणी नच्चत्र में उत्पन्न जातक जिस कार्य का प्रारम्भ करे उसकी सिद्ध करने वाला, सत्य बोलने वाला, निरोग, चतुर और सुबी होता है ॥ १ ॥

क्रतिका और रोहिणी नचत्र में जन्म का फल-बहुभुक्परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकासु विख्यातः।

रोहिण्यां सत्यश्चचिः प्रियंवदः स्थिरमितः सुरूपश्च॥ १॥ कृत्तिका नज्ञत्र में उत्पन्न जातक अधिक भोजन करने वाला, दूसरे की खियों के

साथ रहने वाला, तेजस्वी ( किसी का नहीं सहने वाला ) और विख्यात होता है। रोहिणी नचत्र में उत्पन्न जातक सत्य बोलने वाला, पवित्र, प्रिय बोलने वाला,

स्थिर बुद्धि वाला और सुन्दर रूप वाला होता है ॥ २ ॥

मगशिरा और आर्दा नचत्र में जन्म का फल-चपलश्चतुरो भोकः पदुकत्साही धनी सृगे भोगी। शठगर्वितः कृतम्रो हिस्रः पापश्च रौद्रर्चे ॥ ३॥

मग्रीशरा नचत्र में उत्पन्न जातक चञ्चल, चतुर, भय से पंडित, पद, उत्साही,

धनी और भोग करने वाला होता है।

आर्द्धा नचत्र में उत्पन्न जातक शठ ( परोपकार से रहित ), अभिमानी, दसरे के कृत्यों का नाश करने वाला, जन्तुओं को वध करने वाला और पापी होता है ॥ ३ ॥

पुनर्वसु नत्त्रत्र में जन्म का फल-दान्तः सुखी सुशीलो दुर्मेधा रोगभाक पिपासुश्च। श्रहपेन च सन्तुष्टः पुनर्वसौ जायते मनुजः ॥ ४ ॥

पुनर्वसु नम्नत्र में उत्पन्न जातक इन्द्रियों को वश में रखने वाला, सुखी, सुन्दर स्वभाव वाला, दुर्बुद्धि, रोगी, तृपा से युत और थोड़े ही से प्रसन्न होने वाला होता है ॥ ४ ॥

पुष्य और अरलेषा नचन्न में जन्म का फल-शान्तात्मा सुभगः पण्डितो धनी धर्मसंयुतः पुष्ये।

सर्वभक्तः पापः कृतप्रधूर्त्तश्च भौजङ्गे ॥ ४॥

पुष्य नत्त्रत्र में उत्पन्न जातक शान्त प्रकृति वाला, सर्वो का प्रिय, पण्डित, धनी और धर्म से युत होता है। अरलेपा नम्नत्र में उत्पन्न जातक शठ, खाद्य और अखाद्य सर्वो को खाने वाला,

<sup>(</sup>१.) शठ का लक्षण-मनेसा वससा यश्च दृश्यते कार्यतत्परः। कर्मणा विपरीतश्च स श्रठः सिद्धरुच्यते॥

पापी, अन्य के कृत्यों को नाश करने वाला और धूर्त होता है ॥ ५ ॥

मघा और पूर्वा फाल्गुनी नज्जत्र में जन्म का फल्ल बहुश्रृत्यधनो भोगी सुरिपतृभक्तो महोद्यमः पित्र्ये ।

प्रियवाग्दाता द्यतिमानटनो नृपसेवको भाग्ये ॥ ६ ॥

मघा नचत्र में उत्पन्न जातक बहुत भृत्य और धन से युक्त, भोगी, देवता तथा पितर में भक्ति करने वाला और अत्यन्त उद्यमी होता है।

पूर्वाफाल्गुनी नम्त्र में उत्पन्न जातक प्रिय वचन बोलने वाला, दानी, कान्ति से युक्त, अमण करने वाला और राजाओं का सेवक होता है ॥ ६ ॥

उत्तराफाल्गुनी और हस्त में जन्म का फल-

सुभगो विद्याप्तधनो भोगी सुस्तभाग्द्वतीयफाल्गुन्याम् । उत्साही श्रृष्टः पानपोऽघृणी तस्करो हस्ते ॥ ७ ॥ उत्तराफाल्गुनी नम्नत्र में उत्पन्न जातक सर्वो का प्रिय, विद्या से धनोपार्जन करने वाला, भोगी और सुस्ती होता है ।

हस्त नचत्र में उत्पन्न जातक उत्साही, प्रतिभा से युत वा निर्कृत, मद्यपान करने वाला, अपृणी (निर्दयी) और तस्कर (चोर) होता है ॥ ७॥

चित्रा और स्वाती नचत्र का फल-

चित्राम्बरमार्थधरः सुलोचनाङ्गश्च भवति चित्रायाम् । दान्तो चणिक्रुपालुः प्रियवाग्धर्माश्चितः स्वातौ ॥ ८ ॥ चित्रा नचत्र में उरपन्न जातक अनेक रंग के वस्त्र और माला को धारण करने बाला, सुन्दर नेत्र और सुन्दर शरीर बाला होता है ।

स्वाती नचत्र में उत्पन्न जातक इन्द्रियों को वश में रखने वाला, व्यापार करने वाला, दयालु, प्रिय वचन बोल्डने वाला, धर्मके आश्रय में रहने वाला होता है ॥८॥ विशाला और अनुराधा नचत्र में जन्म का फल्ल—

ईर्ष्युर्जुन्चो द्यतिमान्वचनपदुः कलहरुद्विशास्त्रासु । स्राट्यो विदेशघासी सुधालुरटनोऽनुराधासु ॥ ६ ॥

विशाखा नचत्र में उत्पन्न जातक दूसरे की उन्नति में मत्सर, कान्तिमान्, बोलने में चतुर और झुगड़ाल होता है।

अनुराधा नचत्र में उत्पन्न जातक धनवान् , परदेश में रहने वाला, अधिक

चुधा से पीढ़ित और अमण करने वाला होता है ॥ ९॥

ज्येष्ठा और मूल नचन्न में उत्पन्न का फल्ल ज्येष्ठासु न बहुमित्रः सन्तुष्टो धर्मकृत्प्रचुरकोपः । मूखे मानो धनवान्सुस्तो न हिस्तः स्थिरो भोगी ॥ १०॥ ज्येष्टा नचन्न में उत्पन्न जातक अधिक मित्रों से रहित, सन्तुष्ट, धर्म करने वाढा और अधिक क्रोध करने वाळा होता है।

मूल नचत्र में उत्पन्न जातक मानी, धनवान्, सुखी, हिंसा कर्म से रहित,

स्थिर बुद्धि वाला और भोगी होता है ॥ १०॥

पूर्वापाढ और उत्तरापाढ में उत्पन्न का फल— इष्टानन्द्कलत्रो मानी दृढसौहृद्श्य जलदैवे। वैश्वे विनीत्रधार्मिकवहुमित्रकृतज्ञसुभगश्च॥ ११॥

पूर्वापाद नचत्र में उत्पन्न जातक अपने अभीष्ट आनन्द देने वाळी स्त्री से युत.

अभिमानी और अच्छे मित्रों से युक्त होता है।

उत्तरापाद नचन्न में उत्पन्न जातक विशेष नम्न स्वभाव वाला, धार्मिक, बहुत मित्रों से युत, दूसरे से किये हुये उपकार को मानने वाला और सबों का प्रिय होता है ॥ ११ ॥

श्रवण और धनिष्ठा नचत्र में उत्पन्न का फल-

श्रीमाञ्जूवर्षो श्रुतवानुदारदारो धनान्वितः ख्यातः । दाताढ्यश्ररगीतप्रियो धनिष्ठासु धनलुद्धः ॥ १२ ॥

श्रवण नचत्र में उत्पन्न जातक श्रीमान् , पण्डित, उदार ह्यी से युक्त, धनी और विख्यात होता है।

धनिष्ठा नुचत्र में उरपन्न जातक दानी, धनी, गीत-बाद्यादि का प्रेमी और छोभी होता है ॥ १२ ॥

शतभिषा और पूर्वाभाइपदा नक्तत्र में उत्पन्न का फल-

स्फुटवाग्व्यसनी रिपुहा साहसिकः शतिभविज दुर्शाद्यः।

भाद्रपदास्द्रिग्नः स्त्रीजितधनी पटुरदाता चा। १३॥ शतिभषा नचत्र में उत्पन्न जातक स्पष्ट बोळने वाळा, अनेक व्यसन में आसक, शत्रुओं को नाश करने वाळा, साहसी और कष्ट से किसी के साध्य में आने वाळा होता है।

पूर्वाभाद्रपदा में उत्पन्न जातक दुःखित चित्त वाला, स्त्री के वश में रहने वाला,

धनी, पण्डित और कृपण होता है ॥ १३ ॥

उत्तराभाद्रपदा और रेवती में उत्पन्न का फल— धका सुखी प्रजावाश्चितदात्रुधोर्मिको द्वितोयासु । सम्पूर्णोङ्गः सुभगः श्ररः श्चिदर्थवान् पौष्णे ॥ १४ ॥ इति श्रीवराहमिहिरकृते बृहज्जातके ऋत्त्वद्यीलाध्यायः षोडशः ॥ १६ ॥

उत्तराभाद्रपदा नचत्र में उत्पन्न जातक वक्ता, सुखी, सन्तति से युक्त, शत्रुओं को जीवने वाला और धर्माचरण करने वाला होता है। रेवती नचन्न में उत्पन्न जातक सम्पूर्ण अङ्गों से युक्त, सर्वों का प्रिय, शूर, पवित्र और धनवान होता है ॥ १३ ॥

ग्रन्थान्तर में नचत्रों का फल-अश्विन्यामतिब्रुद्धिवित्तविनयप्रज्ञायशस्वी याम्यर्चे विकलोऽन्यदारनिरतः क्रुरः कृतच्नो धनी। तेजस्वी बहुळोद्भवः प्रभुसमो मूर्जश्च विद्याधनी रोहिण्यां पररन्ध्रवित् कृशतनुर्वोधी परस्त्रीरतः॥ चान्द्रे सौम्यमनोऽटनः कुटिलहक् कामातुरो रोगवान् आर्द्रायामधनश्रलोऽधिकवलः चुद्रक्रियाशीलवान्। मूढातमा च पुनर्वसी धनवलख्यातः कविः कामुक-स्तिष्ये विप्रसुरिवयः सधनधी राजिवयो बन्धुमान् ॥ सार्पं गढमतिः कृतव्रवचनः कोपी कृताचारवान् गर्वी पुण्यरतः कलत्रवशगो मानी मवायां धनी। फल्गुन्यां चपलः कुकर्मचरितस्त्यागी दृढः कामुको भोगी चोत्तरफाल्गुनीभजनितो मानी कृतज्ञः सुधीः॥ हस्तर्चे यदि कर्मधर्मनिरतः प्राज्ञोपकता धनी चित्रायामतिगुप्तशीलनिरतो मानी परस्वीरतः। स्वात्यां देवमहीसुरियकरी भोगी धनी मन्दधी-र्गर्वी दारवशो जितारिरधिककोधी विशाखोद्धव: ॥ मैत्रे सुवियवाग् धनी सुखरतः पूज्यो यशस्वी विभु-ज्येंद्यायामतिकोपवान् परवधूसक्तो विसुधार्मिकः। मूलर्चे पटुवाग्विधूतकुशलो धूर्तः कृतन्नो धनी पूर्वापाढभवो विचाररचितो मानी सुखी शान्तधीः॥ मान्यः शान्तगुणः सुखी चधनवान् विश्वर्चजः पण्डितः श्रोणायां द्विजदेवभक्तिनिरतो राजा धनी धर्मवान्। आशालुर्वसुमान् वसू हुजनितः पीनोरुकण्टः सुखी कालज्ञः शततारकोद्भवनरः शान्तोऽल्पसुक् साहसी॥ पूर्वप्रौष्टपदि प्रगल्भवचनो धूर्त्तो भयाती सृदु-श्चाहिर्बुध्न्यजमानवो मृदुगुणस्त्यागी धनी पण्डितः। रेवत्यामुरुलाञ्छनोपगतनुः कामातुरः सुन्दरो मन्त्री पुत्रकलत्रमित्रसहितो जातः स्थिरः श्रीरतः॥ प्रन्थान्तर में प्रत्येकनत्तृत्रचरणों का फल-चौरोहपकर्मा सुभगो बीर्घायुर्वास्त्रभाष्टिषु ।

त्यागी धनी क्रूरकर्मा दिद्दो याज्यभाँ चिषु ॥
तेषस्वी शास्त्र विच्छूरो वह्नपत्यो ऽग्निसाँ चिषु ।
सौभाग्यपीडा भीक्त्वसत्यताः कां चिषु क्रमात् ॥
नृपतिस्तस्करो भोगी सधनान्नो मृगां चिषु ।
ब्ययी दिद्दाः स्वल्पायुश्चीर आदाँ चिषु क्रमात् ॥
सुखी विद्वान् सर्क् मिथ्यावादी नाऽदितिमां चिषु ।
दीर्घायुस्तस्करो भोगी धनी पुष्यां चिषु क्रमात् ॥
अप्रजः परकार्यश्च रोगी त्वशुभगो ऽहिभे ।
अस्रतः ससुतो रोगी पण्डितः पितृभां चिषु ॥
समर्थो धार्मिको राजा रोगालपायुर्भगां चिषु ॥
समर्थो धार्मिको राजा रोगालपायुर्भगां चिषु ॥
समर्थो धार्मिको राजा रोगालपायुर्भगां चिषु ॥
स्रुरो वादी सर्क् श्रीमान् करभे प्रथमां चितः ।
त्वाष्ट्रे चौरश्चित्रकर्ताऽन्यस्वीष्टः पीडितों चिषु ॥
चौरोऽक्पायुर्धमेवान् भू-पतिः स्वात्यं चिषु क्रमात् ।
नीतिविच्छा स्वविद्वादी दीर्घायुट्वीं हामां चिषु ॥

भोगी त्यागी सत्सुहत्त्वमेट् च मूले तोये श्रेष्ठः च्मेट्प्रियो वाद्यनिष्ठः। वैश्वे राजा दुःसुहद्भवंयुक् स धर्मी विष्णोर्भे चतुःप्वेव सत्स्यात्॥ शूरश्चोरः सन्मतिर्भोग्यजांघ्रौ राजा चौरः पुत्रदुःखी हि बुध्न्ये। ज्ञानी चौरो जयी युद्धे क्लेशआक् पौष्णभांघ्रिषु॥ अश्विनी नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में थोड़ा काम

करने वाला, तृतीय में सबों का प्रिय और चतुर्थ में दीर्घायु होता है।

भरणी के प्रथम चरण में जन्म हो तो त्यागी, द्वितीय में भोगी, तृतीय में पाप-कर्म करने वाळा और चतुर्थ में दरिद्र होता है।

कृत्तिका नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो तेजस्वी, द्वितीय में शास्त्र का

ज्ञाता, तृतीय में शूर और चतुर्थ में बहुत सन्तान युक्त होता है।

रोहिणी नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो सीभाग्य से युक्त, द्वितीय में पीख युक्त, तृतीय में भय युक्त और चतुर्थ में सत्यवक्ता होता है।

मृगशिरा नत्त्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा, द्वितीय में चोर, तृतीय

में भोगी और चतुर्थ में अब, धन से युक्त होता है।

आर्दा नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो न्यय करने वाला, द्वितीय में हो

तो दरिद्र, तृतीय में हो तो अल्पायु और चतुर्थ में हो तो चोर होता है।

पुनर्वसु नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो सुखी, द्वितीय चरण में विद्वान्, नृतीय चरण में खेकी और चतुर्थ चरण में भिथ्यावादी होता है। पुष्य नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो दीर्घायु, द्वितीय में चोर, तृतीय में भोगी और चतुर्थ में धनी होता है।

अरुलेपा नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो सन्तान से रहित, द्वितीय में भृत्य कर्म करने वाला, तृतीय में रोगी और चतुर्थ में दुर्भाग्य होता है।

मघा नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पुत्र से रहित, द्वितीय में पुत्र से युत, तृतीय में रोगी और चतुर्थ में पण्डित होता है।

पूर्वाफ।च्युनी नत्त्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो समर्थ, द्वितीय में धार्मिक,

तृतीय में राजा वा राजतुल्य और चतुर्थ में अल्पायु होता है।

उत्तराफाल्गुनी नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पण्डित, द्वितीय में राजा, नृतीय में विजयी और चतुर्थ में धर्मारमा होता है।

हस्त नक्तत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो शूर, द्वितीय में वक्ता, तृतीय में

रोगी और चतुर्थ में श्रीमान् होता है।

चित्रा नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में चित्र वनाने वाला, नृतीय में हो तो परस्त्री के साथ गमन करने वाला और चनर्थ में हो तो पांव में पीड़ा से युक्त होता है।

स्वाती नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में अल्पायु, तृतीय में धर्मात्मा और चतुर्थ में राजा या राजतत्वय होता है।

विशाखा नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो नीति को जानने वाला, द्वितीय में शास्त्र को जानने वाला, नृतीय में वोलने वाला और चतुर्थ में दीर्घायु होता है।

मूळ नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो भोगी, द्वितीय में त्याग करने वाला, नृतीय में अच्छे मित्र वाला और चतुर्थ में राजा या राजतुल्य होता है।

पूर्वापाढ नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो श्रेष्ठ विचार वाला, द्वितीय में राजा या राजनुच्य, नृतीय में सर्वों का प्रिय और चतुर्थ में वाजा वजाने वाला होता है।

उत्तरापाढ नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा या राजा के तुल्य, द्वितीय में दुर्मित्र, तृतीय में अभिमानी और चतुर्थ में धर्मारमा होता है।

श्रवण नचत्र के सब चरणों का फल शुभ है।

पूर्वाभाद्रपदा के प्रथम चरण में जन्म हो तो शूर, द्वितीय में चोर, तृतीय में सन्मित वाला और चतुर्थ में भोगी होता है।

उत्तराभाद्रपदा नत्तत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा या राजा के तुल्य, द्वितीय में चोर, तृतीय, में पुत्रवान् और चतुर्थ में दुःख से रहित होता है।

रेवती नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो ज्ञानी, द्वितीय में चोर, तृतीय में विजयी और चतुर्थ में युद्ध के स्थान में कष्ट पाने वाला होता है 1

जिस प्रन्य का यह प्रमाण मैंने लिखा है, उस में अनुराधा, ज्येष्टा, धनिष्ठा शतभिषा इन चार नम्नूजों का फल नहीं है, अतः मैंने भी नहीं लिखा। इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' नामक भाषाटीकायामृत्तकीलाध्यायः घोडकः।



#### अथ राशिक्षीलाध्यायः सप्तद्याः

मेप राशि में स्थित चन्द्रमा का फल-वृत्ताताम्रहगुष्णशाकलघुभुक् चिप्रप्रसादोऽरनः कामी दुर्वलजानुरस्थिगधनः शूरोऽङ्गनावल्लभः। सेवाज्ञः कुनखी वणाद्वितशिरा मानी सहोत्थावजः

शक्त्या पाणितले ऽङ्कितो ऽतिचपलस्तोये च भीकः क्रिये ॥१॥ जिस जातक के जन्म काल में मेप राशि में चन्द्रमा बैटा हो वह गोल और ळाळ नेत्रों से युक्त, उप्ण वस्तु, शाक तथा थोड़ा खाने वाला, जल्दी प्रसन्न होने

बाला, अमण करने , वाला, कामी, दुर्बल जानु वाला, अस्थिर धन वाला ( कभी धनी कभी धन रहित ), शूर, खियों का प्रिय, मृत्य कर्म की जानने वाला, बरे नलों से युक्त, बण से युक्त मस्तक वाला, अभिमानी, सब भाइयों में श्रेष्ठ, हाथ में शक्ति नामक हथियार के चिह्न वाला, बहुत्र चिद्धल प्रकृति वाला और जल से भय करने वाला होता है ॥ १ ॥

कान्तः खेलगतिः पृथुरुचदनः पृष्टास्यपार्थ्वाऽङ्कित-स्त्यागी वलेशसहः प्रभुः ककुद्वान्कन्याप्रजः इलेष्मलः। पूर्वैर्वन्धुधनात्मजेविरहितः सौभाग्ययुक्तः सभी दीप्ताग्निः प्रमदाप्रियः स्थिरसुहन्मध्यान्त्यसीख्यो गवि ॥२॥

जिस जातक के जन्म काल में वृष राशि में चन्द्रमा वैटा हो वह सुन्दर रूप वाला, क्रीड़ा को जानने वाला, मोटी जांच तथा मोटा मुख वाला, पीठ, मुख तथा पांजर में किसी चिह्न से युक्त, दाता, क्लेश सहन करने वाला, सब को उपदेश करने वाला, भारी गर्दन वाला, बहुत कन्या पैदा करने वाला, कफ प्रकृति वाला, पहले के बन्धु, धन और पुत्र से वियुक्त, सर्वों का प्रिय, चमा करने वाला, बहुत भोजन करने वाला, खियों का प्रिय, स्थिर मित्र से युक्त और मध्य तथा अन्त्य अवस्था में सुखी होता है ॥ २ ॥

> मिथुन राशि स्थित चन्द्रमा का फल-स्रोलोलः सुरतोपचारकुरालस्ताम्रेचणः शास्त्रविदु-वृतः कुञ्चितमूर्द्धजः पद्धमतिहास्येक्षितच्तिषत्।

चार्चङ्गः प्रियचाक् प्रभक्तणविचर्गीतिप्रयो नृत्यवित् ज्ञीवैर्याति रति समुचतनसञ्चनद्दे तृतीय्क्री ॥ ३॥

जिस जातक के जन्म काल में मिथुन राशि में चन्द्रमा बैटा हो वह खियों में चन्नल, काम शास्त्र में कुशल, लाल नेत्रों से युक्त, शास्त्र का जाता, दूत कर्म करने वाला, कुटिल केशों से युक्त, चतुर, दूसरे के व्यङ्गय को जानने वाला, जुवारी, सुन्दर देह वाला, त्रिय बोलने वाला, बहुत भोजन करने वाला, गीत-वाध में प्रेम[करने वाला, नाच जानने वाला, हिजरों के साथ प्रेम करने वाला और ऊँची नाक वाला होता है ॥ ३॥

कर्क राशि में स्थित चन्द्रमा का फल श्रावकद्वतगः समुन्नतकिटः स्त्रीनिर्जितः स्रसुद्धद् दैवज्ञः प्रचुरालयः स्त्रयधनैः संगुज्यते चन्द्रवत् । हस्वः पीनगलः समेति च वशं साम्ना सुद्धद्रसल-स्तोयोद्यानरितः स्ववेशमसिद्दते जातः शशाङ्के नरः ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्मकाल में कर्क राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह कुटिल तथा शीघ्र चलने वाला, ऊँचा जवन वाला, प्रेमवश द्वियों के अधीन, अच्छे मित्रों से युक्त, ज्यौतिष शास्त्र को जानने वाला, बहुत घरों से युक्त, चन्द्रमा के ऐसे च्रय धन से युक्त (जिस तरह चन्द्रमा कभी पूर्ण और कभी चीण रहते हैं उसी तरह उस का धन कभी चीण और कभी पूर्ण होता है), छोटा शरीर वाला, मोटे गले वाला, स्नेह से वश में आने वाला, मित्रों का प्रिय और जलाशय तथा बगीचे में प्रेम रखने वाला होता है॥ ४॥

सिंह राशि में स्थित चन्द्रमा का फल—
तीवणः स्थूलहनुर्विशालवदनः पिङ्गचणोऽल्पात्मजः
स्त्रीद्वेषी प्रियमांसकानननगः कुष्यत्यकार्ये चिरम्।
चुन्चणोद्रदन्तमानसक्जा संपीडितस्त्यागवान्
विकान्तः स्थिरधीः सुगविंतमना मातुर्विधेयोऽकमे ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में सिंह राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह तीषण स्वभाव से युक्त, मोटी ठोढ़ी वाला, वड़ा मुख वाला, पीले नेत्रों से युक्त, थोड़ी सन्तान वाला, स्त्री से द्वेप करने वाला, मांस, वन, पर्वत इन तीनों में प्रीति करने वाला, अधिक काल तक बेमतलब क्रोध करने वाला, भूख, प्यास, पेट, दांत और अन्तःकरण के रोगों से पीढ़ित, दानी, पराक्रमी, स्थिर मित वाला, अभिमानी और माता का अक्त होता है ॥ ५॥ कन्या राशि में स्थित चन्द्रमा का फल— बीडामन्थरचारुवीत्तणगतिः स्नस्तांसवाद्वः सुस्ती श्लदणः सत्यरतः कलासु निपुणः खास्त्रार्थविद्धार्मिकः। मेधावी सुरतिषयः परगृहैर्वित्तेश्च संयुज्यते कन्यायां परदेशगः प्रियवचाः कन्याप्रजोऽल्पात्मजः॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में कन्या राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह लजा से आलस युक्त, मनोहर दृष्टि वाला तथा लजा से मन्द मन्द सुन्दर गमन करने वाला, सुके हुये स्कन्ध तथा भुजा वाला, सुखी, देखने में सुन्दर, सत्य वोलने वाला, सब कलाओं (नृत्य, गीत, वादित्र, पुस्तक, चित्रकर्म) में निपुण, शास्त्रार्थ जानने वाला, धर्मात्मा, बुद्धिमान्, रित में प्रेम रखने वाला, दूसरे के घर और धन से युक्त, पर देश में रहने वाला, कोमल वचन वोलने वाला, यहुत कन्या और थोड़े पुत्र वाला होता है ॥ ६ ॥

तुला राशि में स्थित चन्द्रमा का फल—
देवब्राह्मणसाधुपूजनरतः प्राञ्चः श्रुचिः स्त्रोजितः
प्रांशुश्चोन्नतनासिकः कृशचलद्गात्रोऽटनोऽर्थान्वितः ।
द्वीनाङ्गः क्रयविक्रयेषु कुशलो देवद्विनामा सहन्
चन्धूनामुपकारकृद्विह्यषितस्त्यक्तस्तु तैः सप्तमे ॥ ७ ॥

जिस जातक के जन्म काल में तुला राशि में चन्द्रमा बैटा हो वह देवता, ब्राह्मण और साधुओं के पूजन में तत्पर, पण्डित, पवित्र मन वाला, ख्रियों के वश में रहने वाला, उच्च शरीर वाला, ऊँची नाक वाला, पतला और चञ्चल शरीर वाला, अमण करने वाला, धन से युक्त, किसी अङ्ग से हीन, क्रय और विक्रय में चतुर, देवता के पूपर्यायवाची द्वितीय नाम से युक्त, रोग युक्त, वन्धुओं का उपकारी, तथापि उन से अनाहत और त्यक्त होता है ॥ ७॥

वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा का फल—
पृथुलनयनवद्मा वृत्तजङ्घारुजातुर्जनकगुरुवियुक्तः शैशवे व्याधितश्च ।
नरपतिकुलपूज्यः पिङ्गलः कृरचेष्टो
स्वकुलिशखगाङ्गश्चन्नपापोऽलिजातः ॥ ८॥

जिस जातक के जन्म काल में वृश्चिक राशि में चन्द्रमा वैठा हो वह बड़े नेत्र और बड़ी छाती वाला, गोला जंघा, ऊरु तथा जानु वाला, पिता और गुरु से रहित, बाह्याबस्था में ब्याधि से युक्त, राजा के कुल से पूजित, पीतवर्ण से युक्त, कर स्वभाव वाला, मछ्ली, बज्र और पत्ती इन से चिह्नित पांव या हाथ बाला और छिप कर पापकर्म करने वाला होता है ॥ ८ ॥

धनु राशि में स्थित चन्द्रमा का फल— व्यादीघोस्यशिरोधरः पितृधनस्त्यागी कविवींर्यवान् वक्ता स्थूलरदश्रवाधरनसः कर्मोद्यतः शिहपवित् । कुन्जांसः कुनजी समांसलभुजः प्रागहम्यवान् धर्मविद् वन्धुद्विड् न बलात्समेति च वशं साम्नेकसाच्योऽश्वजः ॥ ६ ॥

जिस जातक के जन्म काल में धनु राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह लम्बे मुख और ग्रीवा से युक्त, िवता के उपार्जित धन से युक्त, दानी, किन, बलवान, बक्ता, मोटे दांत वाला, बढ़े कान वाला, स्थूल ओष्ठ वाला, मोटी नाक वाला, कार्यों को करने वाला, शिल्प शास्त्र में पण्डित, छोटा स्कन्ध वाला, खराव नख से युक्त, मोटी मुजा वाला, प्रगत्भ, धर्म को जानने वाला, वन्धुओं का शत्रु, हट से वश में न आने योग्य, केवल शान्ति भाव से वश में आने वाला होता है ॥ ९ ॥

मकर राशि में स्थित चन्द्रमा का फल-

नित्यं लालयति स्वदारतनयान्धर्मध्वजोऽधः कृशः स्वज्ञः ज्ञामकटिर्गृहीतवचनः सौभाग्ययुक्तोऽलसः। श्रीतालुर्मनुजोऽरनश्च मकरे सस्वाधिकः काव्यक्र-स्लुन्धोऽगम्यजराङ्गनासु निरतः सन्त्यक्तलजोऽजृणः॥ १०॥

जिस जातक के जन्म काल में मकर राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह सदा अपनी स्त्री और पुत्रों को प्यार करने वाला, मिथ्या धर्म करने वाला, कमर से नीचे दुर्बल, सुन्दर नेत्रों से युक्त,पतली कमर वाला, वड़ों का उपदेश मानने वाला, सीभाग्य से युक्त, आलसी, सरदी को न सहने वाला, अमण करने वाला, वलवान्, काव्य-कर्ता, लोभी, अगम्य और बृद्धा स्त्री के साथ गमन करने वाला, निर्लं और निर्द्यी होता है ॥ १० ॥

कुम्भ राशि में स्थित चन्द्रमा का फल—
करअगलः शिरालुखररोमशदीर्घतनुः
पृथुचरणोरुपृष्ठज्ञधनास्यकटिर्जठरः ।
परचनितार्थपापनिरतः स्वयद्यद्वियुतः
प्रियकुसुमानुलेपनसुदृद्धदजोऽच्चसद्दः॥ ११ ॥

जिस जातक के जन्म काल में कुम्भ राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह ऊँट के सदश गले वाला, सम्पूर्ण शरीर में प्रकट नस वाला, रूखे तथा अधिक रोमयुक्त लम्बे शरीर याला, स्थूल पांव, पांव के जोब, पीठ, जंबा, मुख, कमर और पेट वाला, पराये की खी, पराये का धन और पाप कर्म में आसक्त रहने वाला, किसी समय हानि और किसी समय बुद्धि से युत, फ़ुल, चन्दन और मित्र से प्यार करने वाला, अमण बील होता है ॥ ११ ॥

मीन राशि में स्थित चन्द्रमा का फल— जलपरघनभोक्ता दारघासोऽनुरक्तः समरुचिरशरीरस्तुङ्गनासो बृहत्कः । श्रभिभवति सपलान्छीजितश्चादृदृष्टि-र्घुतिनिधिधनभोगी पण्डितश्चान्त्यराशौ ॥ १२ ॥

जिस जातक के जन्म काल में मीन राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह जल से निकले हुए घन (मोती "आदि) और दूसरे के धन को भोग करने वाला, खी, वस्न इन दोनों में प्रीति करने वाला, समान तथा सुन्दर शरीर वाला, ऊँची नाक वाला, बढ़ा शिर वाला, शत्रुओं का पराजय करने वाला, खी के वश में रहने वाला, सुन्दर नेत्रों से युक्त, कान्ति से युक्त, किसी के गड़े हुए धन को भोग करने वाला और पण्डित होता है। १२॥

पूर्वोक्त राशिकलों में तारतम्य—
वलवित राशौ तद्धिपतौ च स्ववलयुतः स्याद्यदि तृहिनांशुः।
कथितफलानामविकलदाता शशिवदतोऽन्येऽप्यनुपरिचिन्त्याः॥ १३॥

इति श्रीवराहमिहिरर ते वृहजातेके चन्द्रराशिशीलं नाम सप्तद्शोऽध्यायः॥ १७॥

जन्म काल में जिस राशि में चन्द्रमा बैठा हो वह राशि और उसका स्वामी वली हो तथा चन्द्रमा पूर्णबली हो तो पूर्वोक्त मेपादि द्वादश राशियों का फल सम्पूर्ण होता है। अगर चन्द्राधिष्ठित राशि, उसका स्वामी और चन्द्रमा इन तीनों में दो बलवान् हों तो मध्यम रूप से फल होता है। उन में एक ही बलवान् हो तो हीन रूपसे फल कहना चाहिए। अगर कोई बलवान् न हो तो उक्त फल कुल नहीं होता है। इसी तरह सूर्य और मङ्गलादि पञ्चग्रहों का भी फल विचार करना चाहिए॥१३॥

अन्य प्रन्थोक्त मेपादि राशियों का फल-मेपस्ये यदि शीतगी च लघुमुक् कामी सहोत्थाप्रजो दाता कान्तयशोधनोरुचरणः कन्याप्रजो गोगते। द्यीर्घायुः सुरतोपचारकुशलो हास्यप्रियो युग्मके कामासक्तमनोऽटनः सुवचनश्रनद्वे कुलीरस्थिते॥ सिंहस्थे पृथुलोचनः सुवद्दनो गम्भीरदृष्टिः सुखी कन्यास्थे विषयातुरो लिलतवाग्विद्याधिको भोगवान् । तौलिस्थोऽमरविप्रभक्तिनिरतो बन्धुप्रियो विज्ञवान् कीटस्थे शशिनि प्रमज्ञहृद्यो रोगी च लुज्योऽटनः ॥ सौम्याङ्गो रुचिरेज्ञणः कुलवरः शिल्पी धनुःस्थे विधौ गीतज्ञः पृथुमस्तको मृगगते शाखी परस्वीरतः । कुम्भस्थे गतशीलवान् बुध्रजनद्वेपी च विद्याधिको मीनस्थे मृगलाञ्चने वरतनुर्विद्वान् बहुस्वीपतिः ॥

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां राशिशीलाध्यायः सप्तदशः।
——≫○ЖО००——

## अथ ग्रहराशिशीलाध्यायोऽष्टादशः

इस में पहले मेष और वृप राशि में स्थित सूर्य का फल— प्रथितश्चतुरोऽटनोऽरुपचिन्तः

> कियगे त्वायुवभृद्धितुङ्गभागे । गवि वस्रसुगन्धपण्यजोवी

वनिताद्धिद् कुरालश्च गेयवाचे॥ १॥

जस जातक के जन्म काल में उचांश को छोड़ कर मेप राशि में सूर्य बैठा हो वह विख्यात, चतुर, अमण करने वाला, थोड़े धन से युक्त और शस्त्र धारण करने वाला होता है।

अगर सूर्य उचांश में हो तो उक्त खराव फल के विरुद्ध फल और उक्त अच्छा फल सब वैसे ही होता है। अर्थात् विख्यात, चतुर, अमण नहीं करने वाला, बहुत धन वाला, और शस्त्र धारण नहीं करने वाला होता है।

अगर वृप राशि में सूर्य हो तो वस्त्र, सुगन्धिद्रव्य और क्रय, विक्रय से जीविका करने वाला, स्त्रियों से शत्रुता रखने वाला और गाने वजाने में कुशल होता है ॥ १ ॥

मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में स्थित सूर्य का फल— विद्याज्यौतिषवित्तवान्मिथुनगे भानो कुलीरे स्थिते तीरणोऽस्वः परकार्य्यकुरुष्ट्रमपथक्करांश्च संयुज्यते । सिंहस्थे वनशैलगोकुलरतिवींर्यान्वितो ज्ञः पुमान् कन्यास्थे लिपिले ख्यकाव्यगणितज्ञानान्वितः स्त्रावपुः॥ २॥

जिस जातक के जन्म काल में मिथुन में सूर्य वैठा हो वह ज्यौतिष शास्त्र के अतिरिक्त विद्या और ज्यौतिष शास्त्र का भी ज्ञाता तथा धनवान् होता है। यदि कर्क राशि में स्थित सूर्य हो तो तीचण स्वभाव वाला, दरिद्र, दूसरे के कार्यों को करने वाला, अनेक कार्य और रास्ता चलने से जो क्लेश उस से युक्त होता है।

यदि सिंह राशि में सूर्य बैठा हो तो वन, पर्वत और गोकुछ (गोठ) में प्रीति

करने वाला, वलवान् और मूर्ख होता है।

यदि कन्या राशि में सूर्य वैटा हो तो लेख का कार्य करने वाला, चित्र वनाने वाला, काव्य जानने वाला और गणितज्ञ होता है ॥ २ ॥

तुला, वृश्चिक, धन और मकर राशि में स्थित सूर्य का फल— जातस्तौलिनि शौण्डिकोऽध्वनिरतो हैरण्यको नीचक्व-त्कृरः साहसिको विषाजितधनः शास्त्रान्तगोऽलिस्थिते । सत्पृत्यो धनवान् धनुर्द्धरगते तीच्णो शिषकावको नीचोऽज्ञः कुवणिङ् मृगेहपधनवाँहलुब्धोऽन्यभाग्ये रतः ॥ ३॥

जिस जातक के जन्म काल में तुला राशि में सूर्य बैठा हो वह मधिवक्रेता अथवा मध बनाने वाला, अमण करने वाला, सोने के काम करने वाला और नीच कर्म करने वाला होता है।

यदि वृक्षिक राशि में सूर्य वैठा हो तो क्रूरस्वभाव युक्त, साहसी, वि<mark>प के</mark> सम्बन्ध से धन कमाने वाला अथवा व्यर्थ धन कमाने वाला और शस्त्र चलाने में निपुण होता है।

यदि धन राशि में सूर्य बैठा हो तो सजनों से पूजित, धनवान्, तीचण स्वभाव वाला, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता और कास्क (शिल्प विद्या का ज्ञाता ) होता है।

यदि मकर राशि में सूर्य वैटा हो तो नीच कर्म करने वाला, सूर्व, निन्च व्यापार करने वाला, थोड़े धन वाला, लोभी और दूसरे के भाग्य से अपनी जीवन-यात्रा चलाने वाला होता है ॥ ३ ॥

कुम्भ और मीन राशि में स्थित सूर्य का फल— नीचो घटे तनयभाग्यपरिच्युतोऽरव-स्तोथोत्थपण्यविभवो वनिताऽऽहतोऽन्त्ये। नक्षत्रमानवतनुप्रतिमे विभागे

ल्दमादिशेत्तुहिनरिशमदिनेशयुक्ते ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में हुस्भ राशि में सूर्य बैटा हो वह नीच कर्म करने वाला, पुत्र और भाग्य से हीन तथा निर्धन होता है।

यदि मीन राशि में स्थित सूर्य हो तो जल से ।उत्पन्न वस्तुओं के कय विक्रय से धन युक्त, स्नियों से पूजित होता है। जिस जातकके जन्म काल में सूर्य चन्द्रमा दोनों एक राशि में बैठे हों वह राशि कालपुरुष के जिस अङ्ग में पड़े जातक के उस अङ्ग में मशक, तिलः "";ह्स्यादि का चिद्व कहना चाहिए।

यह द्वादश राशि में स्थित सूर्य का फल हुआ। चन्द्र का फल पूर्व में कह चुके हैं।।

अव मङ्गल का फल—

उसमें पहले मेप, वृश्चिक, वृष और तुला राशि में स्थित मङ्गल का फल— नरपतिसत्हतोऽटनश्चमूपवणिक्सधनान् ज्ञततनुश्चौरभूरिविषयांश्च कुजः स्वगृहे । युवतिज्ञितान्सुहत्सु विषमान्परद्।ररतान् कुदकसुवेषभीरूपरूपान् सितमे जनयेत्॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में मङ्गल स्वगृह (मेप अथवा वृश्चिक) में हो तो वह राजाओं से पूजित, अमण करने वाला, सेनापित, व्यापार करने वाला और

धन से युक्त होता है।

यदि शुक्र के घर ( घृप अथवा तुला ) में स्थित हो तो स्त्रों के वश में रहने बाला, मित्रों से विरुद्ध रहने वाला, दूसरे की स्त्रियों में गमन करने वाला, इन्द्रजाल विद्या जानने वाला, अनेक अलङ्करणों से शोभित शरीर वाला, भय युक्त और कठोर होता है ॥ ५ ॥

> मिथुन, कन्या और कर्क राशि में स्थित मङ्गल का फल— वीधेऽसहस्तनयवान् विसुद्दरकृतज्ञो गान्धर्वयुद्धकुद्यालः कृपणोऽभयोऽर्था । चान्द्रेऽर्थवान् सलिलयानसमर्जितस्वः प्राज्ञश्च भूमितनये विकलः खलश्च ॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में मङ्गल बुध की राशि (मिधुन अथवा कन्या) में स्थित हो वह तेजस्वी, पुत्रवान्, मित्र से हीन, दूसरे से किये हुये उपकार को जानने वाला, गान विद्या और युद्ध में कुशल, कृपण, भय रहित, याचक होता है।

यदि कर्क राशि में मङ्गल बैठा हो तो धनवान्, नौका से धन उपार्जन करने बाला, पण्डित, किसी अङ्ग से हीन और दुष्ट होता है ॥ ६ ॥

सिंह, धन, मीन, मकर, और कुम्भ में स्थितम क्रल का फल— निःस्वः क्लेशसहो चनान्तरचरः सिंहे ऽहपदारात्मजो जैवे नैकरिपुर्नरेन्द्रसचिचः ख्यातो ऽभयो ऽहपात्मजः।

### दुःबार्तो विघनोऽटनोऽनृतरतस्तोचणश्च कुम्मस्थिते भौमे भूरिधनात्मजो सृगगते भूषाऽथवा तत्समः॥ ७॥

जिस जातक के जन्म काल में सिंह राशि में मङ्गल बैटा हो वह निर्धन, क्लेशों को सहने वाला,कारणवश वनके मध्य में घूमने वाला, थोड़ी खी और थोड़े सन्तान वाला होता है।

यदि बृहस्पति के घर ( धन या मीन ) में मङ्गल बैठा हो तो बहुत शबुओं से युक्त, राजा का मन्त्री, प्रसिद्ध, निर्भय और थोड़े सन्तान वाला होता है।

यदि कुम्भ राशि में मङ्गळ बैठा हो तो दुःखों से पीड़ित, धन से हीन, अमण

करने वाला, झूठ बोलने वाला और तीचण स्वभाव वाला होता है।

यदि मक्र राशि में मङ्गल बैठा हो तो बहुत धन और सन्तान से युक्त, राजा के समान होता है ॥ ७ ॥

यह द्वादश राशि में स्थित मङ्गल का फल हुआ।

अव बुध का फल-

उस में मेप, वृश्चिक, वृप और तुला में स्थित बुध का फल— द्युतर्णपानरतनारितकचौरनिःस्वाः

कुस्रीककूटरुद्सत्यरताः कुजर्ने ।

श्राचार्यभूरिसुतदारधनार्जनेष्टाः

शौके वदान्यगुरुभक्तिरताश्च सौम्ये॥ ८॥

जिस जातक के जन्म काल में मङ्गल के गृह (सेप अथवा वृश्चिक) में स्थित <mark>बुध</mark> हो वह जुवारी, ऋणी, मद्यादि पान करने वाला, नास्तिक, चोर, दरिद्र, दूषित स्त्री से युक्त, दाम्भिक, असत्य वोलने वाला होता है।

यदि शुक्र की राशि ( वृप अथवा तुला ) में बुध बैठा हो तो लोगों को उपदेश करने वाला, बहुत पुत्र और स्त्री वाला, धन के उपाजन में तत्पर, दाता और

गुरुजनों में भक्ति करने वाला होता है ॥ ८॥

मिथुन और कर्क राशि में स्थित बुध का फल-

विकत्थनः शास्त्रकलाविदग्धः प्रियंवदः सौख्यरतस्तृतीये।

जलाजितस्वः स्वजनस्य शत्रुः शशाङ्कजे शीतकरत्तेयुक्ते॥ ६॥

जिस जातक के जन्मकाल में मिथुन राशि में बुध बैठा हो तो वह असरय बोलने वाला, शास्त्र (ज्यौतिष आदि) और कला (गीत-वाद्य आदि) में चतुर, श्रिय बोलने वाला और सुखी होता है।

यदि चन्द्रमा के घर ( कर्क ) में बुध बैटा हो तो जल के सम्बन्ध से धन कमाने

वाला और अपने बन्धुजनों का शत्रु होता है ॥ ९ ॥

सिंह और कन्या राशि में स्थित ब्रध का फल-स्त्रीहेष्यो विधनसुखात्मजोऽरनोद्यः º स्त्रीलोलः स्वपरिभवोऽर्कराशिगे हे। त्यागी इः प्रचुरगुणः सुखी समावान्

यक्तिज्ञो विगतभयश्च षष्टराशौ ॥ १०॥

जिस जातक के जन्म काल में रिव की राशि (सिंह) में बुध बैटा हो वह स्त्री का अप्रिय, निर्धन, सुख से हीन, सन्तान से हीन, अमण करने वाला, मूर्ख, स्वयं स्त्रियों का अभिलापा करने वाला और स्वजनों से तिरस्कृत होता है।

यदि पष्ट राशि (कन्या) में बुध वैठा हो तो दाता, पण्डित, बहुत गुर्गो,से युक्त, सुखी, चमा करने वाला, स्वकार्यादि साधन के लिये अनेक युक्तियों को जानने वाला और निर्भय होता है ॥ १० ॥

> मकर, कुम्भ, धन और मीन में स्थित बुध का फल-परकर्मऋदस्विचारुपबुद्धि-र्ऋणवान्विष्टिकरो वुधे अर्क जर्ने ।

**नपसत्क्रतपण्डिताप्तवाक्यो** 

नवमेऽन्त्ये जितसेवको अन्त्यशिल्पः ॥ ११ ॥

जिस जातक के जन्म काल में शनेश्वर के गृह ( मकर या कुम्म ) में बुध बैठा हो वह दूसरे का काम करने वाला, निर्धन, चित्र बनाने की बुद्धि वाला, ऋणी और गुरुजनों की आज्ञा का पाछन करने वाला होता है।

यदि धन राशि में बुध बैठा हो तो वह जातक राजाओं से पूजित, पण्डित और

यथार्थवक्ता होता है।

यदि मीन राशि में बुध बैठा हो तो वह जातक मृत्यों को वश में रखने वाला, बुद्धावस्था में शिल्प विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है ॥ ११ ॥

यह द्वादश राशि में स्थित बुध का फल हुआ। अब गुरु का फल-

उस में मेप, वृश्चिक, वृष, तुला, मिथुन और कन्या में स्थित बृहस्पति का फल-सेनानीर्वहुवित्तदारतनयो दाता सुभृत्यः चमी तेजोदारगुणान्वतः सुरगुरी ख्यातः पुमान् कौजमे। कल्पाङ्गः ससुखार्थमित्रतनयस्त्यागी वियः शौकमे बौधे भूरिपरिच्छदात्मजसुद्दत्साचिव्ययुक्तः सुखो ॥ १२ ॥

जिस जातक के जन्म काल में मक्क के घर ( सेप अथवा वृक्षिक ) में बृहस्पति

बैटा हो वह सेनापित, बहुत धन, स्त्री और सन्तान से युक्त, दानी, सुन्दर भृत्यों से युक्त, चमा करने वाला, तेजस्वी, उदार गुण से युक्त और प्रसिद्ध होता है।

यदि शुक्र की राशि ( वृप, तुला ) में स्थित हो तो स्वस्थ शरीर वाला, सुल,

धन, मित्र और पुत्रों से संयुक्त, दाता तथा सर्वों का प्रिय होता है।

यदि बुध के घर (मिथुन अथवा कन्या) में स्थित बृहस्पति हो तो बहुत वस्ना दि गृहसामग्री, बहुत सन्तानऔर बहुत मित्रों से युक्त, मन्त्री तथा सुखी होता है। कर्क, सिंह, धन, मीन, कुम्भ और मकर राशियों में स्थित बृहस्पति का फल—

चान्द्रे रत्नसुतस्वदारविभवप्रशासुखैरन्वितः सिंहे स्याद् वलनायकः सुरगुरौ प्रोक्तं च यचन्द्रसे । स्वर्ते माण्डलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतिर्वा धनी क्रम्मे कर्कटवत्फलानि मकरे नीचोऽल्पवित्तोऽसुखी ॥ १३ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्र राशि (कर्क) में बृहस्पित वैटा हो वह रत, पुत्र, धन, स्त्रो, अनेक तरह के विभव, उत्कृष्ट बुद्धि और सुल इन सब से युक्त

जिस के सिंह राशि में बृहस्पति बैठा हो वह सेनापति और पूर्वोक्त कर्कराशि

में स्थित बृहस्पति के सब फलों से युक्त होता है।

यदि अपनी राशि (धन अथवा भीन) में बृहस्पति बैठा हो तो वह जातक मण्डलेश्वर, राजा का मन्त्री, सेनापति अथवा धनवानु होता है।

जिस के कुम्भ राशि में बृहस्पति बैठा हो वह जातक भी कर्कराशिस्थ बृहस्पति

के सब फर्लों से युक्त होता है।

यदि मकर राशि में बृहस्पति बैटा हो तो वह जातक नीचकर्म करने वाला, अल्प धन वाला और सुखहीन होता है ॥ १३ ॥

यह मेपादि द्वादश राशियों में स्थित बृहस्पति का फल हुआ। अब शुक्र का फल—

उस में पहले मेप, वृश्चिक, वृप और तुला राशि में स्थित ग्रुक का फल— परयुचतिरतस्तदर्थवादे ईतिविभवः कुलपांसनः कुजर्वे । स्वबलमितिधनो नरेन्द्रपूज्यः स्वजनिष्मुः प्रथितोऽभयः सिते स्वे ॥१४॥

जिस जातक के जन्म काल में मङ्गल के गृह (मेप अथवा वृश्चिक) में शुक्र वैटा हो वह परस्त्रीगामी, उन्हीं परस्त्रियों के सम्बन्ध में व्यय करने से निर्धन

और कुछ में कलंक लगाने वाला होता है। जिस जातक के जन्म काल में अपने घर (वृप अथवा तुला) में शुक्र वैटा हो वह अपने बल और बुद्धि से धन पैदा करने वाला, राजाओं से पूजित, अपने स्वजनीं में श्रेष्ठ, विख्यात और अबरहित होता है ॥ १४॥

मिथुन, कन्या, मकर और कुम्भ राशियों में स्थित शुक्र का फल-नृपक्तयकरोऽर्थवान् कलाविनिम्थनं पष्टगते च नोचकम्मी। रविजर्ज्ञगते अमरारिपृज्ये सुभगः स्त्रोविजितो रतः कुनार्याम् ॥ १४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में मिश्रन राशि में शुक्र बैठा हो वह राजकार्य

कर्ता, धनवान् और कलाओं ( गीत, वाद्य आदि ) का जाता होता है।

जिस के कन्या राशि में शुक्र वैठा हो वह जातक अतिशय नीच कर्म करने वाला होता है।

जिस के जन्म काल में शनि के राशि (मकर अथवा कुम्भ) में शुक्र बैटा हो वह सर्वों का प्रिय, खी के वश में रहने वाला और दूषित खियों में आसक्त होता है॥१५॥

कर्क, सिंह, धन और मीन राशि में स्थित शुक्र का फड़-द्विभारवीर्थी भीवः प्रवत्तमद्शोकश्च शशिमे हरी योषाप्तार्थः प्रवर्युवतिर्मन्द्रतनयः। गणैः पूज्यः सस्वस्तुरगसहिते दानवगुरौ क्षवे विद्वानाढ्यो नृपजनितपूजोऽतिसुभगः॥ १६॥

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा की राशि ( कर्क ) में शुक्र बैठा हो वह दो श्वियों से युक्त, याचक, भययुक्त, प्रवल मद (अभिमानो ) और कारणवश सदा शोक से युक्त रहता है।

जिस के सिंह राशि में शुक्र वैठा हो वह स्त्री के सम्बन्ध से धन पाने वाला. उत्तम खी से युक्त और थोड़ी सन्तान वाला होता है।

यदि धन राशि में शुक्र बैठा हो तो वह अपने उत्तम गुणों से प्रित और धनी होता है।

जिस के मीन राशि में शुक्र वैठा हो वह विद्वान, धनवान, राजाओं के द्वारा पूजित और सर्वों का प्रिय होता है ॥ १६ ॥ यह मेपादि द्वादश राशियों में स्थित शुक्र का फल हुआ।

अव शनि का फल-

उस में पहले मेप, वृश्चिक, मिथुन और कन्या राशि में स्थित शनि का फल-मुर्खोऽरनः कपरवान्विसुह्द्यमेऽजे

कीटे तु वन्धवधभाक् चपलोऽघृणश्च।

निर्हीसुखार्थतनयः स्वलितश्च लेख्ये

रज्ञापतिर्भवति मुख्यपतिश्च वौघे॥ १७॥

जिस जातक के जन्म काल में मेष राश्चि में शनैश्चर बैठा हो वह अमण करने वाला, छली, मित्र से रहित होता है।

जिस के वृश्चिक राशि में शनि बैठा हो वह काळवश वन्धन और वध से युक्त, चक्कळ तथा निर्द्यी होता है।

जिस के जन्म काल में बृहस्पति बुध की राशि (मिथुन अथवा कन्या ) में वैठा हो वह लजा, सुख, धन और सन्तान इन सर्वों से हीन, चित्र बनाने की इच्छा वाला किन्तु उस में मूर्ख, रचक तथा प्रधान होता है ॥ १७ ॥

> वृष, तुला, कर्क और सिंह राशि में स्थित शनि का फल— चर्ज्यस्त्रीष्टो न वहुविभवो भूरिभार्यो वृषक्षे ख्यातः स्वोच्चे गणपुरवलग्रामपूज्योऽर्थवांश्च । किषक्षण्यस्वो विकलदशनो मातृहीनोऽस्रुतोऽहाः सिहेऽनार्यो विसुखतनयो विष्टिश्वत्सूर्यपुत्रे ॥ १८ ॥

जिस जातक के जन्म काल में वृप राशि में शनि बैठा हो वह अगम्य खियों में प्रीति करने दाला, थोड़े विभव वाला और वहुत विवाहिता खियों से युक्त होता है।

जिस के जन्म काल में शनि अपने उच ( तुला ) में स्थित हो वह जातक प्रसिद्ध, अपने ग्राम के वहुत लोगों से, अन्य ग्राम से और वल (सेनाओं) से पृजित तथा धनवान् होता है।

जिस के शनैश्वर कर्क में स्थित हो वह निर्धन, थोड़े दाँतों से युक्त, माता

और पुत्र से वियुक्त होता है।

जिस के सिंह राशि में शनैश्वर वैठा हो वह मूर्ख, सुख और पुत्र से हीन तथा दूसरे का भार ढोने वाला होता है॥ १८॥

> धन, मीन, मकर और कुम्भ राशियों में स्थित शनि का फल— स्वन्तः प्रत्यियुतो नरेन्द्रभवने सत्पुत्रजायाधना जीवचेत्रगते पुरवलग्रामाग्रनेताऽथवा । श्रन्यस्त्रीयनसंत्रतः पुरवलग्रामाग्रणीर्मन्ददक् स्वचेत्रे मिलनः स्थिराथेविभवो भोकाच जातः पुमान् ॥१६॥

जिस जातक के जन्म काल में बृहस्पित के बिर (धन अथवा मीन) में शनैश्रर बैटा हो तो वह स्वन्तः (सुख पूर्वक मृत्यु पाने वाला अथवा बृद्धावस्था में सुख पाने वाला), राजाओं के घर में विश्वासपात्र, सुन्दर पुत्र,-सुन्दरी स्त्री और सुन्दर धन वाला अथवा नगर, सेना, ग्राम इन तीनों का श्रेष्ठ नायक होता है।

जिस के स्वत्तेत्र ( मकर अथवा कुम्भ ) में शनैश्वर बंठा हो तो वह परखी से युक्त, दूसरे के धन से युक्त, नगर, सेना, प्राम इनमें अप्रगण्य, मन्द दृष्टि से युक्त, मिलन, स्थिर धन और विभव वाला तथा भोगी होता है ॥ १९ ॥

मेषादि लग्न फल का निर्णय-

शिशिरकरसमागमेक्तणानां सदशफलं प्रवदन्ति लग्नजातम्।
फलमधिकमिदं यदत्र भावाद्भवनभनाथगुरौर्विचिन्तनीयाः॥ २०॥
इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहजातके प्रहराशिशीलाध्यायोऽए।दशः।१८॥

जन्म काल में मेपादि द्वादश राशियों में स्थित चन्द्रमा का जो फल (बृताताम्रहिगत्यादि से) कहा गया है, और मेपादि द्वादश राशियों में स्थित चन्द्रमा
के ऊपर कुजादि प्रहों की दृष्टि के वश से जो फल (चन्द्रे भूपतुधौ नृपोपमेत्यादि से)
कहा जायगा वही फल मेपादि द्वादश राशियों में स्थित लग्न का और मेपादि
राशियों में स्थित लग्न पर कुजादि की दृष्टि का फल जानना चाहिए। अर्थात् मेप
राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही मेप लग्न का फल, वृप राशि में स्थित
चन्द्रमा का जो फल वही वृप लग्न का फल, मिथुन राशि में स्थित चन्द्रमा का जो
फल वही मिथुन लग्न का फल, कर्क राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही कर्क
लग्न का फल, सिंह राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही सिंह लग्न का फल,
कन्या राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही कन्या लग्न का फल, तुला राशि
में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही तुला लग्न का फल, वृश्चिक राशि में स्थित
चन्द्रमा का जो फल वही वृश्चिक लग्न का फल, धनु राशि में स्थित चन्द्रमा का
जो फल वही धनु लग्न का फल, मकर राशि में स्थित चन्द्रमा जो फल वही मकर
लग्न का फल, कुग्म राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही कुग्म लग्न का फल,
मीन राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही मीन लग्न का फल जानना चाहिए।

एवं मेप राशि में स्थित चन्द्रमा पर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही मेप लग्न पर कुजादि प्रहों का दृष्टि फल, वृष राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही वृष लग्न के उपर कुजादि प्रहों का दृष्टि फल, मिथुन राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही मिथुन लग्न के उपर कुजादि प्रहों का दृष्टि फल, कर्क राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल, सिंह राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल, सिंह राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही कन्या लग्न पर कुजादि प्रहों का दृष्टि फल, तुला राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही कन्या लग्न पर कुजादि प्रहों का दृष्टि फल, तुला राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल, वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का हृष्टि फल वही तुला लग्न के उपर कुजादि प्रहों का दृष्टि फल, घन राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही प्रहों का हृष्टि फल वही प्रहों का दृष्टि फल कही घन लग्न पर कुजादि प्रहों का दृष्टि फल, मकर राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही मकर लग्न के उपर कुजादि प्रहों का हिए फल, वही पर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल, मकर राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों का हिए फल वही पर कुजादि प्रहों का जो दृष्टि फल वही मकर लग्न के उपर कुजादि प्रहों का हिए फल, मकर राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर

कुम्म राशि में स्थित चन्द्रमा के अपर कुलावि यहाँ का जो दृष्टि फल वही कुम्मल्य कुरम राशि न रूपा प्रमुख के स्वर कुजादि प्रहों का दृष्टि फर्ड, सीन राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों पर कुजादि प्रहों का दृष्टि फर्ड, सीन राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर कुजादि प्रहों पर कुजा। इन्नार प्रहा का जान के उपर कुलादि प्रहों का दृष्टि फल जानना चाहिए। जा कार गरि पर से लग्नादि द्वादश भावों के फल में यही विशेषता है कि भाव

अर भाव के स्वामी के चलानुसार सब फल उत्तम, मध्यम और अधम रूप से आर भाव भ रवाता. होते हैं। जैसे भाव और भाव के स्वामी वलवान् हो तो पूर्वोक्त फल उत्तम रूप से बटते हैं, उन दोनों में एक बली हो तो उक्त फल मध्यम रूप से घटते हैं। दोनों में बहुत था वहीं हो तो उक्त फल अधम रूपसे घटते हैं। अर्थात् जिस तरह चन्द्र राशि का फल चन्द्राधिष्टित राशि उस के स्वामी और चन्द्रमा इन तीनों के बढ़ के राशिक की पार्वी तद्धिपती च' इत्यादि श्लोक से उत्तमादि कहा गया है उसी तरह मेपादि द्वादश लग्नों का फल भी भाव और आवस्वामी के वल वश कहना चाहिए। अथवा मेपादि राशिस्थ चन्द्रसा का जो फल वहीं क्रम से मेपादि लग्न का फळ होता है। परन्तु इस से विशेष मेपादि भावों का फळ यह है कि भाव और भावस्वामी वली हो तो उन उन भावों से विचारणीय विषय का उत्तम, एक वली हो तो मध्यम और कोई नहीं बळी हो तो अध्म कहना चाहिए। जैसे लग्न से शरीर का विचार किया जाता है। अतः लग्न और लग्नस्वामी दोनों बली हों तो शरीर पुष्ट, एक वली हो तो समान, कोई नहीं वली हो तो दुर्वल शरीर कहना चाहिए। इसी तरह सब आवों पर से विचारणीय विषय का उत्तमादि फळ जानना चाहिए। परम्तु पष्ठ, अष्टम और द्वाद्श् आवों का फल विपरीत होता है, जैसे पष्ट स्थान से श्रञ्ज का विचार किया जाता है अतः वष्ट स्थान और वष्ठेश दोनों निर्वल हों तो श्रुखों का नाश, एक बळी हो तो सध्यसरूप, दोनों बळी हों तो शत्रुओं की मृद्धि कहनी चाहिए। अतः सिद्ध हुआ कि आव और आवस्वामी दोनों वलीहों तो खराब फल, एक बली हो तो अधुम फल, दोनों बूली हों तो मध्यम फल देते हैं। इसी वरह अष्टम और द्वादश में भी जानना चाहिये॥ २०॥

इति बृहज्जातके सोदाहरण 'विर्मला' भाषाठीकायां प्रहराशिशीलाध्यायोऽष्टाद्शः॥

अथ दृष्टिफलाध्याय एकोनविंदाः

मेषादि चार राशियों में स्थित चन्द्रमा पर भौमादि प्रहों का इष्टिफल-चन्द्रे भूपबुधौ नृपोपमगुणी स्तेनोऽधनश्चाजगे निस्वः स्तेननृमान्यभूपधनिनः प्रेष्यः कुजाद्यैर्गिव । नुस्थेऽयोव्यवद्यदिपार्थिवनुधाभीस्तन्तुद्ययोऽघनः श्क्रमें बोद्र हुराविस्भू सिवतयो ऽकोङ्क्रिनस्कोखियो ॥ १॥

बिस जातक के जन्म काल में मेप राशि में स्थित चन्द्रमा पर महत्त्र की दृष्टि हो तो वह राजा, अध की दृष्टि हो तो पण्डित, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजा के समान, शुक्र की दृष्टि हो तो गुणवान , शनेश्वर की दृष्टि हो तो स्तेन (चोर) और सूर्य की दृष्टि हो तो निर्धन होता है।

बूप राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तं। निर्धन, बुध की दृष्टि हो तो चोर, बृहस्पति की दृष्टिही तो छोगों में माननीय, शुक्र की दृष्टि हो तो राजा, शनैश्वर की दृष्टि हो तो धनवान और सूर्य की दृष्टि हो तो प्रेप्य (दास) होता है।

मिथन राशि में स्थित चन्द्रमा के जपर मङ्गल की दृष्टि हो तो लोहा-सम्बन्धि चीजों का व्यापार करने वाला, बुध की दृष्टि हो तो राजा, बृहस्पति की दृष्टि हो तो पण्डित, शुक्र की दृष्टि हो तो निर्भय, शनैश्चर की दृष्टि हो तो तन्तवाय (कपडा बनने वाला ) और सुर्य की दृष्टि हो तो निर्धन होता है।

कर्क राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर मङ्गळ की दृष्टि हो तो युद्ध करने वाला, बुध की दृष्टि हो तो काव्यकर्ता, बृहस्पति की दृष्टि हो तो पण्डित, शुक्र की दृष्टि हो तो राजा, श्रिन की दृष्टि हो तो लोहा-सम्बन्धि ब्यापार करने वाला और सूर्य की दृष्टि हो तो नेत्ररोगी होता है ॥ १ ॥

सिंहादि चार्र राशियों में स्थित चन्द्रमा पर ब्रधादि के दृष्टिफल-ज्योतिर्ज्ञान्यनरेन्द्रनापितनृपदमेशा वधाद्यहरी तद्वद्भूपचमूपनैपुणयुताः षष्ठे ऽशुमे स्त्र्याश्रयः। जुके भूपसुवर्णकारवणिजः शेषेचिते नैकृती कीटे युग्मिपता नतश्च रजको व्यङ्गो अधनो भूपतिः॥ २॥

जिस जातक के जन्म काल में सिंह राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो वह ज्यौतिप शास्त्र का ज्ञाता, बृहस्पति की दृष्टि हो तो धनवान , श्रक की दृष्टि हो तो राजा, शनि की दृष्टि हो तो हजाम अथवा उसका काम करने वाला, रवि की दृष्टि हो तो राजा होता है।

कन्या राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो राजा,बहस्पति की दृष्टि हो तो सेनापति, शुक्र की दृष्टिहो तो सब कामों में निपुण, अशुभग्रह (शनैश्वर, सर्य, मङ्गल) की दृष्टि हो तो खी के आश्रय में रह कर जीवन निर्वाह करने वाला होता है।

तला राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर ब्रध की दृष्टि हो तो राजा, बृहस्पति की दृष्टि हो तो सुवर्ण-सम्बन्धी काम करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो वनियाँ और शेषप्रह (शनैश्वर, सूर्य, मङ्गल) की दृष्टि हो तो जीवों का नाश करने वाला होता है।

बृक्षिक राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो दो सन्तानों का षिता अथवा वो पिता वाला ( एक के वीर्य से जन्म और दूसरे का एत्तक प्रज्ञ ), बृहस्पति की दृष्टि हो तो नम्न स्वभाव वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो सोबी बह्नवा भोषी का काम करने वाला, शनि की दृष्टि हो तो किसी अंग से हीन, सूर्य की दृष्टि हो तो निर्धन और मङ्गळ की दृष्टि हो तो राजा होता है ॥ २॥

धन आदि चार राशियों में स्थित चन्द्रमाने ऊपर बुधादि की दृष्टि का फल-

ब्रात्युर्वीशजनाश्रयश्च तुरगे पापैः सदम्भः शठ-श्चात्युर्वीशनरेन्द्रपण्डितधनो द्रव्योनभूपो मृगे । भूपो भूपसमो उन्यदारनिरतः शेषेश्चकुम्भस्थिते हास्यक्षो नृपतिर्वुधश्च झषगे पापाश्च पापेत्विते ॥ ३॥

जिस जातक के जन्म काल में धन राशि में स्थित चन्द्रमा के जपर बुध की दृष्टि हो तो वह बन्धुओं में श्रेष्ट, बृहस्पित की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो बहुत लोगों का आश्रय और पापप्रहों (शनैश्चर, सूर्य, मङ्गल) की दृष्टि हो तो दाम्भिक (पाखण्डी) तथा शठ (धूर्त) होता है।

मकर राशि में स्थित चन्द्रमा के जवर बुध की दृष्टि हो तो राजाधिराज, बृह-स्पित की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो पण्डित, शनैश्चर की दृष्टि हो तो धनवान्, सूर्य की दृष्टि हो तो निर्धन और मंगल की दृष्टि हो तो राजा होता है।

कुम्भ राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो राजा, बृहस्पित की दृष्टि हो तो राजा के समान, शुक्र की दृष्टि हो तो परस्त्रीगामी और शेष प्रह (शनैश्वर, सूर्य, मंगल ) की दृष्टि हो तो भी परस्त्रीगामी होता है।

मीन राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो हँसी-दिल्लगी में चतुर, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो पण्डित और पापप्रहों (शनश्चर, सूर्य, मंगल) की दृष्टि हो तो पापकर्म करने वाला होता है ॥ ३॥

होरा, देप्काण और द्वादशांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर ग्रहदृष्टि का फल-

द्वोरेशर्चदलाश्रितैः शुभकरो दृष्टः शशी तहत-

स्त्रयंशे तत्पतिभिः सुहद्भवनगैर्वा चीन्नितः शस्यते । यत्मोक्तं प्रतिराशिचीचणफलं तद्द्वादशांशे स्मृतं

सूर्याद्येरवलोकिते अप दाशिन होयं नवांशेष्वतः ॥ ४॥
चन्द्रमा जिस होरा में वैठा हो उस होरा-स्वामी के होरा में स्थित होकर जहाँ
कहीं वैठे हुए प्रहों से चन्द्रमा देखा जाता हो तो शुभ करने वाला होता है। जैसे
सूर्य के होरा में स्थित चन्द्रमा के अपर सूर्य होरा में स्थित प्रहों की दृष्टिहो तो
शुभ करने वाला होता है। एवं चन्द्र होरा में स्थित चन्द्रमा के अपर चन्द्र होरा
में स्थित जन्य प्रहों की दृष्टि हो तो शुभ करने वाला होता है। इस के विस्ट
स्थित होने पर अशुभ करता है। इसी तरह लग्न में भी शुभ और अशुभ फल का
शाम करना चाहरू।

द्रेष्काण का फल-

चन्द्रमा जिस देष्काण में बैठा हो उसके स्वामी से जहां कहीं बैठा हुआ चन्द्रमा देखा जाता हो तो शुभ करने वाला होता है, अथवा चन्द्रमा के ऊपर मित्र प्रहों की राशि में स्थित ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ करने वाला होता है।

मेषादि द्वादश राशि में स्थित चन्द्रमा के जपर प्रत्येक ग्रहों की दृष्टिवश जो फल कहा गया है वही उस राशि के द्वादशांश में कहना चाहिए, अर्थात् मेप राशि में स्थित चन्द्रमा के जपर कुजादि ग्रहों का जो दृष्टिफल कहा गया है वही मेप राशि के द्वादशांश में स्थित चन्द्रमा के जपर कुजादि ग्रहों का दृष्टिफल जानना चाहिए, इसी तरह दृष्पादि राशि में भी जानना चाहिए। अब मेपादि नवांशों में स्थित चन्द्रमा के जपर सूर्यादि ग्रहों का दृष्टिफल कहते हैं॥ ४॥

स्यादि ग्रहों का दृष्टिकलः— श्रारिक्षको वधविधः कुरालो नियुद्धे भूपोऽर्थवान् कलदृकृत् चितिजांदासंस्थे। सूर्वोन्यदारनिरतः सुकविः सितांशे सत्काव्यकृतसुखपरोऽन्यकलत्रगम्यः ॥ ४

मङ्गल के नवांश (सेप और वृश्चिक राशि के नवांश) में स्थित चन्द्रमा के जपर सूर्य की दृष्टि हो तो नगर की रचा करने वाला, मङ्गल की दृष्टि हो तो जीवघाती, बुध की दृष्टि हो तो सञ्ज युद्ध में निपुण, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो धनवान् और शनि की दृष्टि हो तो झगड़ा करने वाला होता है।

शुक्र के नवांश ( बृप और तुला राशि के नवांश ) में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो मूर्ज, मङ्गल की दृष्टि हो तो परस्त्रीगामी, बुध की दृष्टि हो तो सुन्दर किन, बृह्स्पति की दृष्टि हो तो सुन्दर कान्य करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर कान्य करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर कान्य करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर कान्य करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर कान्य करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो परस्त्रीगामी होता है ॥ ५ ॥

मिथुन, कन्या और कर्क राशि में स्थित चन्द्रमा के उपर सुर्यादि प्रहों का दृष्टिकल-

वौधे हि रङ्गवरचौरकचीन्द्रमन्त्री

गेयत्तशिल्पनिपुणः श्वशिनि स्थितंऽशे। स्वांशेऽत्पगात्रधनलुब्धतपस्विमुख्यः

स्त्रीपोष्यकृत्यनिरतश्च निरीच्यमार्गे॥ ६॥

बुध के नवांश (मिथुन और कन्या राशि के नवांश) में स्थित चन्द्रमा के उपर सूर्य की दृष्टि हो तो मञ्ज युद्ध करने वाला, मङ्गल की दृष्टि हो तो चोर, बुध की दृष्टि हो तो कवियों में श्रेष्ठ, बृहस्पति की दृष्टि हो तो मन्त्री, शुक्र की दृष्टि हो तो गान विद्या जानने वाला, शर्वश्चर की दृष्टि हो हो शिक्पविद्या में निपुण होता है। कर्क राशि के नवांश में स्थित चन्द्रमा के उत्तर सूर्च की दृष्टि हो तो दुर्बल देह-बाला, मक्तल की दृष्टि हो तो धन का लोभी, तुध की दृष्टि हो तो तपश्वी, बृहस्पति की दृष्टि हो तो प्रधान, शुक्त की दृष्टि हो तो खियों से पालित, शक्तिश्वर की दृष्टि हो तो कामों को करने में निरत होता है ॥ ६ ॥

सिंह, धनु और मीन राशि के जवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्यांदि प्रहाँ

का दृष्टिफल-

सकोघो नरपतिसम्मतो निघीदाः सिंहांशे प्रसुरह्यतो ऽतिहिंद्धकर्मा । जीवांशे प्रथितवलो रजोपदेष्टा द्वास्यवः स्विवविकामबुद्धहालः॥॥॥

सिंह राशि के नवांश में स्थित चन्द्रमा के जपर सूर्य की दृष्टि हो तो कोषी, मङ्गल की दृष्टि हो तो राजप्रिय, बुध की दृष्टि हो तो शाड़े हुए धन का स्वामी, बृहस्पति की दृष्टि हो तो उपदेशकर्ता, शुक्र की दृष्टि हो तो पुत्र से रहित, शनैश्वर की दृष्टि हो तो जीवों को नाश करने वाला होता है।

बृहस्पति के नवांश (धन या भीन राशि के नवांश) में स्थित चन्द्रमा के जपर सूर्य की दृष्टि हो तो विख्यात वल वाला, भक्तल की दृष्टि हो तो युद्धविद्या जानने वाला, बुध की दृष्टि हो तो हास्थरसविय, बृहस्पति की दृष्टि हो तो मन्त्री, शुक्र की दृष्टि हो तो कामरहित (नपुंसक) और शनैश्वर की दृष्टि हो तो बृद्धशील (धर्मशील) होता है ॥ ७॥

मकर और कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सुर्यादि प्रहों का

दृष्टि फल—

खरपायत्यो दुःखितः सत्यपि स्त्रे मानासकः कर्मणि स्त्रेऽनुरकः। दुष्टकीकः कृपणश्चार्किभागे चन्द्रे भानौ तद्वदिन्द्वादिद्दप्रे ॥ ८ ॥

शनि के नवांश (मकर या कुम्भ राशि के नवांश ) में स्थित चन्द्रमा के उपर सूर्य की दृष्टि हो तो थोड़ी सन्तान वाला, मङ्गल की दृष्टि हो तो धन रहते हुए भी दुःख पाने वाला, खुध की दृष्टि हो तो अभिमानी, बृहस्पित की दृष्टि हो तो अपने कुल के अनुकूल कर्म करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो दृष्ट खियों में आसक्त, शनि की दृष्टि हो तो कृपण होता है।

इसी तरह जन्मकालिक नवांश के वश प्रहों की दृष्टि से लग्न में भी फल जानना चाहिए, परन्तु वहां पर कर्क के नवांश की लोड़ कर चन्द्रमा की दृष्टि अश्रुभ होती है। पूर्वोक्त फलवत् चन्द्रमादि से दृष्ट सूर्य का फल जानना चाहिए। अर्थात् मेप के नवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर भौमादि प्रहों का जो दृष्टिफल कहा गया है वही लैंच के नवांश में स्थित सूर्य के ऊपर भौमादि प्रहों का दृष्टिफल जानना चाहिए। किन्तु सेच के नवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि की जो फल कहा गया है, वही खें के सर्वोश में स्थित चन्द्रमा के उपर सूर्य की दृष्टि की जो फल कहा गया है, वही खें हो से के नवांश में स्थित चन्द्रमा के उपर सूर्य की दृष्टि की जो फल कहा गया है, वही खें हो से के नवांश में स्थित चन्द्रमा का खेंडफल जानना

चाहिए, इसी तरह अत्येक राजि के नवांश में स्थित खुर्व के ऊपर प्रत्येक महीं का दृष्टिफल कहना चाहिए ॥ ८॥

पूर्वोक्त नवांश का दृष्टिफल में विशेष-

वर्गोत्तमस्वपररीषु शुभं यदुक्तं तत्पुष्टमध्यलघुताऽशुभमुत्कमेण । बीर्यान्वितोशकपतिर्निकणिद्धं पूर्वं राशोक्तणस्य फलमंशफलं द्दाति ॥६॥ इति श्रोवराहमिहिरकृते वृहज्ञातके दृष्टिफलाऽध्यायं पकोनिवशः॥१६॥

अगर पूर्वोक्त नवांश में स्थित चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश का हो तो उक्त शुभ फड़ों को पुष्ट करता है। उक्त नवांश में स्थित चन्द्रमा अपने नवांश का हो तो उक्त सब शुभ फड़ सध्यम रूप से होता है। उक्त नवांश में स्थित चन्द्रमा दूसरे के नवांश में हो तो उक्त सब शुभ फड़ उछु रूप से देता है। और अशुभ फड़ उक्त प्रकार से उड़टा देता है, जैसे वर्गोत्तम नवांश में स्थित चन्द्रमा उक्त सब अशुभ फड़ उछुरूप से देता है। अपने नवांश में स्थित हो तो उक्त सब अशुभ फड़ मध्यम रूप से देता है। पर नवांश में स्थित हो तो उक्त सब अशुभ फड़ पुष्ट कर के देता है।

यदि नवांश्व का स्वामी वळी हो तो पहळे राशि के दृष्टिफल को रोक कर नवांश के दृष्टिफल को देता है। अगर नवांश का स्वामी बल्हीन हो तो नवांश का दृष्टिफल और राशि का दृष्टिफल दोनों समान रूप से देता है। इस तरह चन्द्रमा और लग्न का फल समझना चाहिए। सूर्य का केवल नवांश का दृष्टिफल सदा कहना चाहिए। क्योंकि उस की राशि का दृष्टिफल नहीं कहा गया है॥ ९॥

इति बृह्जातके सोदाहरण 'विमला' नामकभाषाटीकायां दक्षिफलाध्याय एकोनविंकः ।

-

## अथ भावफलाध्यायो विंदाः

जिस जातक के जन्मकाल में लग्न में सूर्य वैठा हो वह भूर, स्तब्ध (धीर्ष-सूत्री विलम्ब से कार्य संस्कार करने घाला), नेजरोती जीर निर्देश होता है। अगर लग्न का सूर्व मेच राजि में ही सो धनवाब और नेत्रहीन होता है। यदि छप्न में स्थित सूर्य सिंह राशि का हो तो राज्यन्थ (रतौंधी वाला) होता है।
यदि छप्न का रवि तुला राशि में स्थित हो तो अन्धा और निर्धन होता है।
यदि चन्द्रमा के घर (कर्क) में स्थित हो तो बुद्बुदाइ (फूलीयुक्त नेत्र वाला)
होता है।

यदि द्वितीय भाव में सूर्य स्थित हो तो बहुत धनी, राजा के कोप से धन का नाश वाला और मुख में रोगयुक्त होता है ॥ १ ॥

तृतीय से पष्टभाव तक में स्थित सूर्य का फल-मातिविकमवांस्तृतीयगे अर्के विद्धुबः पीडितमानसञ्चतुर्थे । ससुतो धनवर्जितस्त्रिकोणे बलवाञ्छन्नुजितश्च शत्रुयाते ॥ २ ॥

जिस जातक के जन्म काल में तृतीय स्थान में सूर्य बैठा हो वह बुद्धिमान् और पराक्रमी होता है।

यदि चतुर्थं भाव में सूर्य बैठा हो तो सुख से हीन और पीढ़ित चित्त वाटा होता है।

यदि पञ्चम भाव में सूर्य बैठा हो तो पुत्र से हीन और धन से हीन होता है। यदि छुठे भाव में सूर्य बैठा हो तो बलवान् और शत्रु को जीतने वाला होता है।

सप्तम भाव से द्वादश भाव तक में स्थित सूर्य का फल— स्त्रीभिर्गतः परिभवं मदगे पतङ्गे स्वरुपात्मजो निधनगे विकलेक्षणश्च । धर्मे सुतार्थसुखभाक् सुखशौर्यभाक् खे

लामे प्रभूतधनवान् पतितश्च रिष्के ॥ ३॥

जिस जातक के जन्म काल में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो वह स्त्रियों से अनादत होता है।

यदि अष्टम भाव में सूर्य वैठा हो तो थोड़ी सन्तान वाला और थोड़ी दृष्टि वाला होता है।

यदि नवम भाव में सूर्य वैठा हो तो पुत्रवान् , धनवान् और सुख भोगने वाला होता है।

यदि दशम भाव में सूर्य बैठा हो तो सुख भोगने वाला और बलवान् होता है। यदि एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो बहुत धनी होता है। यदि द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो तो पतित (अष्ठ) होता है॥३॥ इति रविभावफल्य

#### अथ चन्द्रभावफलम्।

हम्म से पष्ट भाव तक में स्थित चन्द्र का फह— मृकोन्मचाजडान्धद्वीनवधिरप्रेष्याः शशाङ्कोद्ये स्वर्काऽजोखगते धनी वहुसुतः सस्वः फुटुम्बी धने । हिस्रो आत्मते सुखे सतनये तत्प्रोक्तभावान्वितो नैकारिर्म्यदकायचिक्तमदनस्तीदणोऽलस्थारिंगे ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में लंग्न में चन्द्रमा बैठा हो वह मूक (गूंगा), मूर्ख, अन्धा, निन्दित कार्य करने वाला, वहिरा और मृत्य कार्य करने वाला होता है।

यदि लग्न में स्थित होकर चन्द्रमा कर्क राशि का हो तो धनवान्, मेप का हो तो बहुत पुत्रों से युक्त तथा अपने उच्च ( वृष ) का हो तो धनयुक्त होता है।

यदि द्वितीय भाव में चन्द्रमा वैठा हो तो बहुत परिवारों से युक्त होता है। यदि नृतीय भाव में चन्द्रमा बैठा हो तो हिंस ( निर्द्यी ) होता है। यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा बैठा हो तो सुखी होता है। यदि पञ्चम भाव में बैठा हो तो पुत्रवान् होता है।

यदि पष्ट भाव में चन्द्रमा वैठा हो तो बहुत शत्रुओं से युक्त, कोमल शरीर बाला, मन्दाग्ति वाला, अरूप कामी, उम्र स्वभाव वाला और आलसी होता है ॥॥॥

> सप्तम भाव से द्वादश भाव तक में स्थित चन्द्रमा का फल— ईर्ब्युस्तीव्रमहो मदे बहुमतिन्यांच्यदितश्चाष्टमे सौआग्यास्मजमित्रवन्धुघनभाग्धर्मस्थिते शीतगौ। निष्पत्ति समुपैति धर्मधनवीशौर्येर्युतः कर्मगे स्थातो आवगुणान्वितो भवगते सुद्दोऽङ्गद्वीनो न्यये॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा सप्तम स्थान में वैठा हो वह ईर्ष्यु (दूसरे के ऊपर हर तरह से कोप करने वाला ) और अतिशय कामी होता है।

यदि अष्टम भाव में चन्द्रमा बैठा हो तो चञ्चल बुद्धि से युक्त और व्याधि से पीड़ित होता है।

यदि दशम भाव में चन्द्रमा बैठा हो तो सब कामों को सम्पादन करने वाला, धर्मवान्, धनवान् और पराक्रमवान् होता है।

यदि एकाइश आव में चन्द्रमा बैठा हो तो प्रख्यात और भव (एकादश) स्थान के गुण (लाभ) से युक्त (अर्थात् लाभ करने वाला) होता है।

यदि द्वादश भाव में चन्द्रमा बैठा हो तो खुद्र ( निन्दित स्वभाव वाळा ) और किसी अङ्ग से रहित होता है ॥ ५ ॥

> अथ कुजभावफलम्— लग्नोद द्वादश भाव में स्थित मङ्गल और बुध का फल— लग्ने कुजे ज्ञततनुर्धनगे कदकी धर्मे ऽघवान् विनक्तरप्रतिमो उन्यलंस्यः। विद्वान् धनी प्रस्ततपण्डितमन्त्र्यदाशु-धर्मद्वाविश्रुतगुणः परतोऽर्कवज्ज्ञे॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में मङ्गल लग्न से बैठा हो वह चतत्व ( राखादिके प्रहार से घाव युक्त द्वारा वाला ), द्वितीय भाव में स्थित हो तो कदब ( महुआ आदि अस ) खाने वाला, नवम भाव में स्थित हो तो पाप करने जाला होता है। होच स्थानों (गृतीय, चतुर्थ, पद्धम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, दशम, एकादश और द्वादश) में स्थित मङ्गल का फल सूर्य के सहज जानना चाहिए।

जैसे तृतीय भाव में मङ्गळ स्थित हो तो बुद्धिमान् और पराक्रभी होता है।
चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो सुख से हीन और पीढ़ित चित्त वाळा होता है।
पञ्चम भाव में स्थित हो तो पुत्र से हीन और धन ले हीन होता है।
पष्ट भाव में स्थित हो तो बळवान् और शञ्ज को जीतने वाळा होता है।
सतम भाव में स्थित हो तो खियों से अनाइत होता है।
अष्टम भाव में स्थित हो तो थोड़ी सन्तान और थोड़ी इष्टि वाळा होता है।

दशम भाव में स्थित हो तो बलवान् और सुख भोगने वाला होता है।

एकादश भाव में स्थित हो तो बहुत धनी होता है। द्वादश भाव में मङ्गल बैठा हो तो पतित होता है।

जिस जातक के जन्म काल में बुध लग्न में बैठा हो तो वह विद्वान्, द्वितीय में स्थित हो तो धनवान्, तृतीय में स्थित हो तो बहुत दुर्जन, चतुर्थ में स्थित हो तो पण्डित, पद्धम में स्थित हो तो मन्त्री, पष्ट में स्थित हो तो शश्चरहित, ससम में स्थित हो तो धर्म को जानने वाला, अष्टम में स्थित हो तो प्रख्यात गुण वाला, होता है।

अन्य भावों (नवम, दशम, एकावश और द्वादश) में स्थित हो तो सूर्य के सहश फल जानना चाहिये। जैसे नवम आव में बुध बैठा हो तो पुत्रवान, धम-वाब् और मुख भोगने वाला होता है। दशम भाव में बुध बैठा हो तो खुख भोगने वाला होता है। दशम भाव में बुध बैठा हो तो खुख भोगने वाला और बरुवान् होता है।

एकाद्श आब में बुध बैठा हो तो बहुत धनी होता है। द्वादश आब में बुध बैठा हो तो पतित होता है॥ ६॥ अथ गुरुमावफरुम्—

लझादि द्वादश भावों में स्थित गुरु का फल-

विद्वान् सुवाक्यः हृपणः सुकी च धीमानरात्रः पितृतोऽधिकश्च । नीचस्तपस्वी सधनः सलाधः सलश्च जोवे कमशो विलग्नात् ॥ ७ ॥

जिस जातक के जन्म काल में लग्न में बृहस्पित बैठा हो वह विद्वान्, द्वितीय में हो तो सुन्दर वाणी से युक्त, तृतीय में हो तो कृपण, चतुर्थ में हो तो सुखी, पञ्चम में हो तो बुद्धिमान्, पष्ट में हो तो शञ्च रहित, सप्तम में हो तो पिता से अधिक गुणयुक्त, अष्टम में हो तो नीच कमें कर्ता, नवम में हो तो तपस्वी, दशम में हो तो धनवान्, एकादश में हो तो लाभ करने वाला और द्वादश में हो तो बुष्ट होता है ॥ ७॥

स्मरनिषुणः सुखबांश्च विक्षग्ने प्रियक्तलहोऽस्तगते सुरतेष्सुः। तनयगते सुक्तितो शृगुषुत्रे गुरुवदतोऽन्यगृहे सघनोऽन्त्ये॥ =॥

जिस जातक के जन्म काल में शुक्र लग्न में वैटा हो वह काम क्रीडा में चतुर और सुखी होता है।

यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो झगड़े का प्रेमी और सतत काम क्रीडा

का इच्छुक होता है।

पञ्चम भाद में स्थित हो तो सुखी होता है। इन से अतिरिक्त आवों ( द्वितीय, इतीय, चतुर्थ, पह, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश) में स्थंबैठा हो तो गुरु के सहश फल कहना चाहिए। जैसे द्वितीय में ग्रुक्त बैठा हो तो सुन्दर वाणी से युक्त, तृतीय में हो तो कृपण, चतुर्थ में हो तो सुखी, पष्ट में हो तो शतुरहित, अष्टम में हो तो नीच कर्म कर्ता, नवम में हो तो तपस्वी, दशम में हो तो धनवान, एकादश में हो तो लाभ करने वाला और द्वादश में हो तो बुष्ट होता है। जिस किसी भाव में स्थित शुक्त भीन (अपने उच्च) का हो तो वह जातक को धनवान, करता है।

भय शिनभावफरम्—
रुप्तादि द्वादश मानों में स्थित शिन का फरु—
श्रद्धार्थो रोगी मदनवद्यगोऽत्यन्तमितनः
शिश्यत्वे पीडार्तः सवित्रस्तुतस्त्रद्भस्तवाष्ट्र।
शुद्धस्त्रेष्ट्रिक्षस्ये नृपतिसद्यो प्रामपुरपः
श्रविद्यांख्यार्षम्नो विपद्धस्यमेऽन्यव कव्दितः॥ १ ॥

जिस जातक के जन्म काल में शनैश्वर लग्न में बैठा हो वह निश्व निर्धन, रोगी, अतिशय कामी, अतिशय मिलन, बाल्य अवस्था में पीडा युक्त और बोलने में आलसी होता है।

यदि लग्न में स्थित होकर शनैश्वर धन, मीन, मकर, कुम्भ और तुला इन पाँच राशियों में से किसी राशि में स्थित हो तो राजा के सदश, गाँव और नगर का मालिक, सुन्दर विद्वान् और सुन्दर शरीर युक्त होता है।

और अन्य स्थानों (द्वितीयादि द्वादश पर्यन्त भावों) में स्थित हो तो

सूर्य के समान फल को देता है।

जैसे द्वितीय भाव में शनैश्वर वैठा हो तो बहुत धनी, राजा के कीप से धन की हानि पाने वाला और मुखरोगी होता है।

तृतीय भाव में शनैश्वर बैठा हो तो बुद्धिमान् और पराक्रमी, चतुर्थ भाव में सुख से हीन और चञ्चल चित्त से युक्त, पञ्चम भाव में पुत्र और धन से रहित, पष्ट भाव में हो तो बलवान् और शत्रु को जीतने वाला, सप्तम भाव में खियों से अना- हत, अष्टम भाव में थोड़ी सन्तान और दृष्टि से युक्त नवम में पुत्रवान्, धनवान् और सुखी, दशम में सुखी और बलवान्, एकादश में बहुत धनी तथा द्वादश में पतित होता है॥ ९॥

हमादि द्वादश भावों में स्थित सब महीं का विशेष फल्ल— खुद्ददिएरकीयस्वर्कतुङ्गस्थितानां फलमजुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभावैः। समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु सत्यः फथयति विपरीयं रिष्कवष्टाष्ट्रमेषु॥

लग्न को शरीर, द्वितीय भाव को धन इत्यादि कल्पना कर उन उन भावों में स्थित हो कर ग्रह मित्रगृही, शत्रुगृही, उदासीन राशि, अपनी राशि, अपने उच्च में स्थित हो तो स्थान के सहश फल को देते हैं। जैसे जिस भाव में स्थित हो कर ग्रह मित्रगृह में स्थित हो उस भाव की चुद्धि करता है। तथा जिस भाव में स्थित हो कर ग्रह शत्रु के घर में बैठा हो उस भाव की हानि करता है। एवं जिस भाव में स्थित हो कर ग्रह उदासीन ग्रह (न मित्र न शत्रु) के राशिमें बैठा हो उस भाव की न चुद्धि न हानि करता है इसी तरह जिस भाव में स्थित हो कर ग्रह अपनी राशि में स्थित हो वह उस भाव की चुद्धि करता है, तथा जिस भाव में स्थित हो कर ग्रह उद्य राशि में बैठा हो उस भाव की चुद्धि करता है।

जिस भाव की वृद्धि होती है वह शुभ फल और जिस भाव की हानि होती है वह अशुभ फल को देता है। यहाँ पर सत्याचार्य का मत है कि जिस भाव में शुभग्रह बैठा हो उस भाव की वृद्धि और जिस भाव में पापग्रह बैठा हो उस भाव की हानि करता है। परन्तु पह, अष्टम धौर द्वादन भाव में उन्ह कर के विपरीत कल जानना चाहिए। जैसे उक्त तीनों स्थानों में पापप्रह हो तो भाव की वृद्धि और शुभ ग्रह हो तो भाव की हानि करता है ॥ १० ॥

कुण्डली में ग्रहों का विशेष शुभाशुभ फल— उच्चत्रिकोणस्वसुहच्छत्रुनीचगृहार्कगः । शुभं सम्पूर्णपादोनदलपादाल्पनिष्फलम् ॥ ११ ॥

इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहज्ञातके भावाध्यायो विशः॥ २०॥

फल दो तरह के होते हैं, एकं अग्रुभ दूसरा ग्रुभ, ग्रुभ स्थान में स्थित प्रह ग्रुभ फल और अग्रुभ स्थान में स्थित प्रह अग्रुभ फल देता है। किस स्थान में ग्रुभदायित्व और अग्रुभदायित्व कितना है उसको दिखाते हैं। जैसे जो प्रह अपने उच्च स्थान में, अपने मूलत्रिकोण में, अपने गृह में, अपने मित्र के गृह में, अपने शत्रु गृह में, अपने नीचस्थान में और अस्त में स्थित हो तो वह कम से सम्पूर्ण, चतुर्थाशोन, आधा, चतुर्थाश, चतुर्थाशाल्प और विल्कुल नहीं ग्रुभ फल देता है। जैसे अपने उच्च स्थान में स्थित प्रह सम्पूर्ण ग्रुभ फल देता है, तथा अपने मूल त्रिकोण में चतुर्थाशोन, अपने घर में आधा, अपने मित्र के घर में चतुर्थाश, शत्रु गृह में चतुर्थाश से भी अल्प और नीच तथा अस्त में स्थित प्रह गृत्य ग्रुभ फल देता है।

इसके उलटा अशुभ फल कहना चाहिए। जैसे नीच और अस्त गत प्रह संपूर्ण अशुभ फल, शत्रुगृह में गत प्रह चतुर्थांशोन, मित्र गृह में गत चतुर्थांश, अपने गृह में स्थित ग्रह आधा, अपने मूल त्रिकोण में स्थित ग्रह चतुर्थांश से भी अल्प और अपने उच्च में स्थित ग्रह कुछ नहीं अशुभ फल देता है॥ ११॥

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां भावफलाध्यायो विंशः।

## 

## अथाश्रययोगाध्याय एकविंदाः

स्वगृह और मित्रगृह में स्थित ग्रहों का फल-

कुलसमकुलमुख्यवन्धुपूज्या धनिसुखिभोगिनृपाः स्वमैकवृद्ध्या । परविभवसुहत्स्ववन्धुपोष्या गणपवतेरानृपाश्च मित्रमेषु ॥१॥

जिस जातक के जन्मकाल में एक ग्रह अपने घर में बैठा हो वह अपने कुल के समान विभवादि पाता है। यदि दो ग्रह स्वगृह में हों तो अपने कुल में मुख्य, तीन ग्रह हों तो अपने बन्धुओं से पूज्य, चार ग्रह हों तो धनी, पांच ग्रह हों तो सुखी, छ ग्रह हों तो भोगी और सात ग्रह अपने स्वगृह में हों तो राजा होता है।

जिस जातक के जन्म काल में एक प्रह अपने मित्र चेत्र में बैठा हो तो दूसरे के

विभव से जीवन यात्रा चलाने वाला होता है, दो श्रह अपने मित्र चेत्र में स्थित हों तो मित्रों से,तीन हों तो अपने जाति वालों से, चार हों तो अपने वन्धुओं से जीवन यात्रा चलाता है। पांच श्रह हों तो लोगों का स्वामी, है श्रह हों तो सेनापित और सात श्रह मित्रचेत्र में बेटे हों तो राजा होता है॥ १॥

> अन्यजातकोक्त स्वगृहस्थग्रहों का फल— स्वगृहस्थे रवी लोके महोग्रश्च सदोद्यमी। चन्द्रे कर्मरतः साधुर्मनस्वी रूपवानिए॥ स्वगृहस्थे कुंजे चापि चपलो धनवानिए। बुधे नानाकलाभिज्ञः पण्डितो धनवानिए॥ धनी काव्यश्चतिज्ञश्च स्वचेष्टः स्वगृहे गुरौ। स्फीतःकृपीवलःशुक्ते शनौमान्यःसुलोचनः॥

जिस जातक के जन्मकाल में सूर्य अपने घर में बैठा हो वह वड़े उग्र स्वभाव वाला और सदा उद्यम करने वाला होता है।

चन्द्र अपने गृह में बैठा हो तो सजन, मनस्वी और रूपवान् होता है।

मङ्गल अपने घर में बैठा हो तो चच्चल और धनवान् होता है।

बुध अपने घर में बैठा हो तो अनेक कला-कौशलों का ज्ञाता, पण्डित और धनवान् होता है।

बृहस्पति अपने घर में बैठा हो तो धनवान्, काव्य का ज्ञाता और वेद का ज्ञाता होता है।

शुक्र अपने घर में वैठा हो तो बड़ा सुन्दर और कृषि कर्म करने वाला होता है। शनैश्वर अपने घर में वैठा हो तो माननीय और सुन्दर नेत्र वाला होता है।

अन्यजातकोक्त मित्रचेत्रस्थप्रहों का फल-स्यें मित्रगृहे ख्यातः शास्त्रज्ञः स्वस्थसीहृदः । चन्द्रे नरो भाग्ययुक्तश्चतुरो धनवानीप ॥ भौमे शस्त्रोपजीवी च बुधे रूपधनान्वितः । गुरौ मित्रगृहे पूज्यः सतां सत्कर्मसंयुतः ॥ शुक्ते मित्रगृहे लोके धनी वन्धुजनित्रयः । शको फाकुलो। देष्ठे कुकर्मनिरतो भवेत् ॥

जिस जातक के जन्मकाल में सूर्य मित्र के घर में बैठा हो वह प्रसिद्ध, शास्त्र का ज्ञाता और स्वस्थ मित्रों से युक्त होता है। चन्द्रमा हो तो भाग्ययुक्त, चतुर और धनवान् होता है। मङ्गल मित्र गृह में बैठा हो तो ज्ञाखों से जीविका करने वाला, बुख हो तो रूपवान् और धनवान् तथा बृहस्पित मित्र के गृह में बैठा हो तो ख़जानों का पूल्य और सरकर्म करने वाला होता है।

शुक्र मित्र के घर में बैठा हो तो धनी और बन्धुओं का प्यारा होता है। शनि हो तो व्याकुल शरीर वाला और कुकर्म करने वाला होता है।

उच्चस्थ—प्रित्रयुक्तरष्ट-शत्रुचेत्रस्य ग्रहों का फल— जनयति नृपमेको ऽण्युखगो मित्रदष्टः प्रचुरधनसमेतं मित्रयोगाख सिद्धम् । विधनविद्युखमूढव्याधितो वन्धतप्तो वधदुरितसमेतः शत्रुनीचर्त्तगेषु ॥ २ ॥

जिस जातक के जन्म काल में एक भी ग्रह अपने उच गृह में स्थित हो कर अपने मित्र से देखा जाता हा तो राजा होता है। तथा एक भी ग्रह अपने उच स्थान में स्थित हो कर अपने मित्र से युक्त हो तो बहुत धन को भोगते हुए सिद्ध होता है।

एवं जिस जातक के जन्म काल में एक भी ग्रह शत्रु स्थान अथवा अपने नीच स्थान में स्थित हो तो वह निर्धन होता है, दो ग्रह शत्रु अथवा नीच के हों तो वह सुख रहित, तीन हों तो मूढ, चार हों तो व्याधियुक्त, पाँच हो तो बन्धन से युक्त, के ग्रह हों तो संताप से युक्त, सात ग्रह अपने शत्रु के घर अथवा नीच में वेठे हों तो वध और पाप से युक्त होता है ॥ २ ॥
उद्यगत पापग्रहों का विशेष फल—

उच्चगत पापश्रहा का विशेष फल-पापैरुच्चगतेर्जाता न भवन्ति नराधिपाः। किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युःक्रोधनाः कलहप्रियाः॥

जिस के जन्म काल में उचगत पापग्रह हो तो वह राजा नहीं होता है, किन्तु धन वान् और कल्हिपय होता है।

उचाभिलाषी ग्रहों का फल— उचाभिलाषिणः खेटा भवन्ति यस्य जन्मनि । स नरो भूपपूज्यः स्याद्वंशस्य नायको भवेत् ॥ रविर्माने शशी मेपे धने भौमस्तथैव च । कन्यायां सूर्यपुत्रश्च ग्रहा उचाभिलापिणः॥

जिस जातक के जन्म समय में उच्चाभिलापी ग्रह हो वह राजमान्य और अपने कुछ में श्रेष्ठ होता है।

मीन का सूर्य, मेष का चन्द्रमा, धन का मंगल, सिंह का बुध, मिथुन का बृह-स्पति, कुम्भ का शुक्र और कन्या का शनि उच्चामिलापी होता है।

बच्च राशि में स्थित प्रहों का फल-सूर्ये रिपुगृहे निःस्वो विषयैः पीढिसो नरः। चन्द्रे हृदयरोगी च औमे जावाज्रखेऽधवः॥ बुधे रिपुगृहे मूर्लो वाग्घीनो दुःखपीडितः। जीवेऽरिमे नरः क्लीबो नाप्तवृत्तिर्बुभुत्तितः॥ शुक्ते शत्रुगृहे भृत्यः कुबुद्धिदुंःखितो नरः। शनौब्याध्यर्थशोकेनसन्तसो मलिनो भवेत्॥

जिस के जन्म काल में सूर्य शत्रु के गृह में बैठा हो वह मनुष्य निर्धन और विषयी होता है। चन्द्रमा हो तो हृदय रोगो, मंगल हो तो मूर्ब स्त्री वाला, बुध हो तो मूर्ब, गूँगा और दुःख से पीडित होता है। बृहस्पित अपने शत्रु गृह में बैठा हो तो नपुंसक, वृत्ति से हीन और बुधु चित होता है। शुक्र हो तो भृत्य का काम करने वाला, दुर्बुद्धि और दुःखित होता है। तथा शिन अपने शत्रु गृह में बैठा हो तो व्याधि, धन और शोक से सन्तम एवं मिलन होता है।

अन्य जातकोक्त उच्चस्य प्रहों का फलमहाधनी बलाट्यश्च तुङ्गस्थे भास्करे नरः।
सुभूषणो महाभोगी धनी तुङ्गे निशाकरे॥
उच्चे भौमे सुपुत्रश्च तेजस्वी गर्वितो नरः।
मेधावी दृढवाक्यश्च बलाट्यश्च बुधे भवेत्॥
राजपूज्यश्च विख्यातो विद्वानार्यो गुरौ नरः।
स्वोच्चे शुक्ने विलासी च हास्यगीतादिसंयुतः॥
स्वोच्चगे रविपुत्रे च चकवर्ती धनी भवेत्।
राजल्ब्धनियोगश्च राहुः शनिसमो मतः॥

जिस जातक के जन्म काल में सूर्य उच्च का हो वह वहुत धनवान् और अति-शय उम्र स्वभाव वाला होता है।

यदि चन्द्रमा उच्च का हो तो सुन्दर भूषण से युक्त, महान् भोगी और धनी होता है।

ं जिस के जन्म काल में मंगल अपने उच का हो वह सुन्दर पुत्र वाला, तेजस्वी और अभिमानी होता है।

यदि बुध उच्च का हो तो बुद्धिमान्, सत्यवक्ता और वलवान् होता है। जिस के जन्म काल में वृहस्पति अपने उच्च का हो वह राजाओं से प्रिजत, प्रसिद्ध, पण्डित और श्रेष्ठ होता है।

यदि शुक्र अपने उच्च का हो तो विलास करने वाला, हास्य रस प्रिय और गान विद्या जानने वाला होता है।

जिसके जन्म काल में शनैश्वर अपने उच्च का हो वह चक्रवर्ती, धनवान् और राजाओं से नियोग का लाभ करने वाला होता है।

राहु का फल शनि के समान कहना चाहिए।

नीचस्थ प्रहों का फल—
नीचे स्रें भवेत्प्रेप्यो बन्धुभिवंजितो नरः।
चन्द्रे रोगी स्वल्पपुण्यो दुर्भगो नीचराशिगे ॥
नाचे भौमे भवेजीचः कुत्सितो न्यसनातुरः।
बुधे चुद्रो बन्धुवैरी गुरौ दीनो मलान्वितः॥
शुक्रे नीचे नष्टदारः स्वतन्त्रः शीलवर्जितः।
शनौ काणो दरिद्रश्च नीचराशिगतो यदि॥

जिस जातक के जन्म काल में सूर्य नीच में वैटा हो वह दास और वन्धुओं से स्वक होता है।

यदि चन्द्रमा नीच में बैठा हो तो रोगी, धनहीन और भाग्य रहित होता है। यदि मङ्गळ नीच में बैठा हो तो नीच कर्म करने वाला, निन्दित और व्यसनी होता है।

यदि बुध नीच में वैटा हो तो चुद्र बुद्धि वाला और वन्धुओं से वैर करने वाला होता है।

यदि बृहस्पति नीच सं बैठा हो तो दुःखी और मिलन होता है। यदि शुक्र नीच में बैठा हो तो स्त्री रहित स्वतन्त्र और शील रहित होता है। यदि शनि नीच में बैठा हो तो काना और दरिद्र होता है॥ २॥

कुम्भ लग्न में जन्म काल का फल-

न कुम्भलग्नं ग्रुभमाह सत्यो न भागमेदाद्यवना वदन्ति । कस्यांशभेदो न तथाऽस्ति राशेर्रतिप्रसङ्गस्त्विति विष्णुगुप्तः । ३॥ सत्याचार्यं का मत है कि यदि कुम्भ लग्न में जातक पैदा हो तो उस को ग्रुम नहीं होता है।

तथा यवनाचार्य का मत है कि यदि कुम्भ राशि के द्वादशांश में जातक पैदा हो तो उस को शुभ नहीं होता है। यहां पर विष्णुगुप्त का मत है कि कौन ऐसी राशि है जिस में कुम्भ राशि का द्वादशांश नहीं है। अतः यवनाचार्य के मत से कुम्भराशि के द्वादशांश अशुभ होने के कारण सब राशियों का फल अशुभ हो जायगा, ऐसा होने से सःपूर्ण लग्नादि द्वादश भावों का फल निरर्यक हो जायगा, अतः सःयाचार्य का कहना ही ठीक है। अर्थात् कुम्भ लग्न ही अशुभ है कुम्भ राशि का द्वादशांश नहीं॥

सत्याचार्य— कुम्भविल्ग्ने जातो भवति नरो दुःखशोकसंतप्तः। यवनाचार्यं का मत— सर्वसिम्बग्नगते कुम्भद्विरसांशको यदा भवति। राशौ न तदा सुखितः पराचमोजी भवेत्पुरुषः। विष्णुगुप्त—
कुम्भद्वादशभागो छम्रगतो न प्रशस्यते यवनैः ।
यथेवं सर्वेषां छम्नगतानामनिष्टफलता स्यात्॥
घटयोगादाशीनां न मतं संसर्वशास्त्रकाराणाम् ।
तस्मारकुम्भविलम्नो जन्मन्यशुभो न तन्नागः॥ ३॥

होरा में स्थित ग्रहों का फल-यातेष्वसत्स्वसमभेषु दिनेशहोरां ख्यातो महोद्यमवलार्थयुतोऽतितेजाः । चान्द्रीं शुभेषु युजि मार्दवकान्तिसौख्य-सौमाग्यधीमधुरवाक्ययुतः प्रजातः॥ ॥ ॥

जिस जातक के जनम काल में विषम राशि सम्बन्धी सूर्य की होरा में पापप्रह बैठा हो वह प्रसिद्ध, बड़ा उद्यमी, बलवान् , धनवान् और अतिशय प्रतापी होताहै ।

यदि सम राशि सम्बन्धो चन्द्रमा के होरा में शुभ ग्रह वैठा हो तो कोमल स्वभाव वाला, कान्तिमान्, सुखो, सर्यों का विय, बुद्धिमान् और मधुर बचन बोलने वाला होता है ॥ ४ ॥

पूर्वोक्त स्थिति के विरुद्ध में फळ— तास्त्रेव होरास्वपरर्ज्ञगासु क्षेया नराः पूर्वगुरोषु मध्याः।

व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेषु मर्त्या भवन्त्युक्तं गुणेर्विह्वीनाः ॥ १॥ जिस जातक के जन्म काल में सम राशि सम्बन्धी सूर्य की होरा में पापप्रह षेठा हो तो उसको पूर्वोक्त सब फल मध्यम रूप से होता है अर्थात् मध्यम रूप से प्रसिद्ध, मध्यम उद्यमो, मध्यम बलवान् , मध्यम धनवान् और मध्यम रूप से प्रसार्था होता है ।

इसी तरह विषम राशि सम्बन्धी चन्द्रमा की होरा में शुभग्रह हो तो पूर्वोक्त सब फल मध्यम रूप से होता है, अर्थात् मध्यम स्वभाव वाला, न उतना कान्ति-मान् न उतना कान्तिहीन, मध्यम सुली, न अधिक न अल्प लोगों का प्रिय, मध्यम रूप से बुद्धि युत और मध्यम रूप से बोलने वाला होता है।

इसके उलटा हो तो पूर्वोक्त सब फल विपरीत होते हैं। जैसे विपम राशि सम्बन्धी सूर्य की होरा में शुभव्रह बेठा हो तो पूर्वोक्त मार्दवादि गुणों से रहित होता है। तथा सम राशि सम्बन्धी चन्द्रमा की होरा में पापव्रह बैठा हो तो पूर्वोक्त स्थात आदि गुणों से रहित होता है। और जिस होरा में बह अधिक हों उसका फल अधिक और जिसमें अल्प हो उसका फल अल्प होता है॥ ५॥

देश्काण में स्थित चन्द्र का फल-

करुयाणरूपगुणमात्मसुहद्दस्याणे चन्द्रोन्यगस्तद्धिनाथगुणं करोति।

व्यात्तोद्यतायुवचतुम्बरणाण्डजेषु तीच्णोऽतिहिस्रगुवतस्परतोऽरमध्य ॥

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा अपने द्रेष्काण अथवा मित्र के द्रेष्काण में स्थित हो वह वड़े भन्य रूप वाला और गुणवान् होता है। यदि इन दोनों द्रेष्काणों से भिन्न द्रेष्काण में स्थित हो तो उस द्रेष्काण-स्वामी के सहश गुण वाला होता है। जैसे जिस द्रेष्काण में चन्द्रमा स्थित हो उसका स्वामी चन्द्रमा का सम हो तो मध्यम रूप वाला और समान गुण वाला होता है। यदि उस द्रेष्काण का स्वामी चन्द्रमा का शत्रु हो तो गुणहीन और रूपहीन होता है।

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा व्याल संज्ञक देष्काण (कर्क का तृतीय, वृश्चिक का प्रथम और मीन का द्वितीय)में बैठा हो तो वह उम्र स्वभाव से युक्त होता है। तथा उचतायुध संज्ञक देष्काण (मेप का प्रथम, मिथुन का द्वितीय, सिंह का प्रथम, तुला का द्वितीय और कुम्म का प्रथम) में बैठा हो तो प्राणियों का नाश करने वाला, चतुष्पद राशि के देष्काण में चन्द्रमा बैठा हो तो गुरुखीगामी और पन्नी राशि के देष्काण में चन्द्रमा स्थित हो तो भ्रमण करने वाला होता है। ६॥

नवांश का फल-

स्तेनो भाका पण्डिताढ्यो नरेन्द्रः क्लोवः ग्ररो विष्टिक्टहासवृक्तिः। पापो हिस्रोऽभोश्च वर्गोत्तमांशेष्वेपामीशा राशिवद् द्वाद्शांशैः॥ ७॥

जिस जातक का मेष राशि में मेष के नवांश को छोड़ कर अन्य किसी राशियों में स्थित मेष नवांश में जन्म हो तो चार होता है।

वृष राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित वृष नवांश में जन्म हो तो भोगी होता है।

मिथुन राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित मिथुन के नवांश में जन्म हो तो पण्डित होता है।

कर्क राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित कर्क के नवांश में जन्म हो तो धनवान होता है।

सिंह राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित सिंह के नवांश में जन्म हो तो राजा होता है।

कन्या राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित कन्या के नवांश में जन्म हो तो नपुंसक होता है।

तुला राशि को छ। इ कर अन्य राशियों में स्थित तुला के नवांश में जन्म हो तो शूर होता है:

वृश्चिक राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित वृश्चिक के नवांश में जन्म हो तो भार ढोने वाला होता है। धनु राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित धनु के नवाश में जन्म हो ती इ।स-इति करने वाला होता है।

मकर राशि को छोड़ कर अण्य राशियों में स्थित सकर के नवांश में जन्म हो तो पापी होता है।

कुम्भ राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित कुम्भ के नवांश में जन्म हो तो दुष्ट होता है।

मीन राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित मीन के नवांश में जन्म हो तो निर्भय होता है।

जिस जातक का वर्गोत्तमांश में जन्म हो वह पूर्वोक्त फल का स्वामी होता है। जैसे मेप लग्न स्थित मेप के नवांश में जन्म हो तो चोर का स्वामी होता है। एवं वृप लग्न में स्थित वृप के नवांश में जन्म हो तो भोगियों का स्वामी होता है: इत्यादि।

द्वादशांश फल चन्द्रमा के समान जानना चाहिये॥ ७॥ मङ्गल और शनि का त्रिंशांश फल—

जायान्वितो वलविभूषणसत्त्वयुक्तस्तेजोऽतिसाहसयुतश्च कुजे स्वभागे। रोगी मृतस्वयुवतिविषमोऽन्यदारो दुःखीपरिच्छ्दयुतोमलिनोऽर्कपुत्रे॥दा।

जिस जातक के जन्म काल में मङ्गल त्रिशांश में बैटा हो वह स्त्री से युक्त, बल,

विभूषण और उदारता से युक्त, तेजस्वी और अतिशय साहसी होता है।

यदि शनैश्चर अपने त्रिंशांश में बैठा हो तो रोगी, मृतभार्य (स्त्री को नाश करने वाला) कृर स्वभाव युक्त, परस्त्रीगामी, दुःखी, गृह, बस्त, परिवार से युक्त और मलिन होता है ॥ ८॥

बृहस्पति और बुध का त्रिंशांश फल-स्वांशे गुरौ धनयशःसुखबुद्धियुक्ता-स्तेअस्विपूज्यनिकगुद्यमभोगवन्तः । मेधाकलाकपढकाव्यविषादशिल्प-

शास्त्रार्थसाहसयुताः शशाजेऽतिमान्याः ॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में बृहस्पित अपने त्रिशांश में स्थित हो वह धन, यश, सुख और बुद्धि इन सर्वों से युक्त, तेजस्वी, पूजनीय, नीरोग, उद्यमी और भोगी होता है। यदि बुध अपने त्रिशांश में स्थित हो तो बुद्धिमान्, गीत, नृत्य आदि जानने वाला, कपटी, कान्यकर्ता, विवादी, शिह्प शास्त्र को जानने वाला, धनवान्, साहसी और अतिश्चय माननीय होता है॥ ९॥

ग्रुक का त्रिंशांश फल— स्वे त्रिशांशे बहुसुतसुस्नारोग्यभाग्यार्थरूपः शुक्ते तीषणः सुललिततनुः सुप्रकोर्णेन्द्रयश्च शूरस्तव्यो विषमचथको सद्गुणाख्यो सुस्निहो चार्चक्रेष्टो रचिराशियुतेष्वारपृर्वोशकेषु ॥ १० ॥

इति श्रोवराहमिहिरकृते युहजातके श्राश्रयाध्याय एकविशः॥ २१॥

जिस जातक के जन्म काल में शुक्र अपने त्रिशांश में बैठा हो वह बहुत पुत्रों से युक्त, सुखी, नीरोग, ऐरवर्य युक्त, धन युक्त, रूपवान्, तीवण स्वभाव से युक्त, सुन्दर शरीर युक्त और बहुत श्चियों का भोग करने वाला होता है।

यदि मङ्गल के त्रिंशांश में सूर्य बैठा हो तो शूर होता है। चन्द्रमा हो ता स्तब्ध

(शिथिल) होता है।

यदि शनश्चर के त्रिंशांश में सूर्य बैठा हा तो विषम स्वभाव युक्त होता है। चन्द्रमा हो तो वधक (प्राणियों को नाश करने वाला) होता है।

तथा बृहस्पति के त्रिंशांश में सूर्य बैठा हो तो अच्छे गुणों से युक्त, चन्द्रमा हा

तो धनवान होता है।

इसी तरह बुध के त्रिशांश में सूर्य बैठा हो तो सुखी होता है। चन्द्रमा हो तो पण्डित होता है। एवं शुक्र के त्रिशांश में सूर्य बैठा हो तो सुन्दर अङ्ग 'वाला होता है। चन्द्रमा हो तो सर्वों का त्रिय होता है।

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायामाश्रययोगाध्याय पुकविंशः।

### ──O%%%O─

# अथ प्रकीर्णाध्यायो द्वाविंदाः।

ब्रहें की परस्पर कारक संज्ञा-

स्वर्त्ततुङ्गमूलित्रकोणगाः कण्टकेषु यावन्त श्राश्रिताः। सर्व एव ते अन्यो अन्यकारकाः कर्मगस्तु तेषां विशेषतः॥१॥

जो ग्रह अपने गृह, उच्च, या मूल त्रिकोण में स्थित हो कर केन्द्र (लग्न. चतुर्थ, म्यसम और दशम) में स्थित हो और दूसरा कोई ग्रह ऐसा ही हो तो वे दोनों ग्रह प्रस्पर कारक संज्ञक होते हैं। ऐसे जितने ग्रह वैठे हों वे प्रस्पर कारक संज्ञक होते हैं। तथा इस में जिस पूर्वोक्त कारक लज्जण युक्त ग्रह से दशम स्थान में जो ग्रह वैठा हो वह विशेष कर के कारक संज्ञक होता है। १॥

कारक संज्ञक ग्रह के लिये उदाहरण— कर्कटोदयगते यथोडपे स्वोचगाः कुजयमार्कसुरयः ।

कारका निगदिताः परस्परं सग्नेगस्य सकलोऽम्बराम्बुगः ॥ २ ॥ जैसे चन्द्रमा स्वगृह (कर्क) का हो कर जन्म छग्न में वैठा है तथा मङ्गल, शनै- श्वर, सूर्य और बृहस्पति अपने २ उच्च में बैठ हैं अतः ये सब प्रह परस्पर कारक संज्ञक सिद्ध हुए। परश्व लग्नगत हो कर प्रह स्वचेत्र, उच्च या मूलत्रिकोण में बैठा हो तो भी उस से दशम अथवा चतुर्थ स्थान स्थित हो कर प्रह स्वचेत्र, उच्च या मूलत्रिकोण में बैठा हो तो लग्न गत प्रह का वह कारकसंज्ञक होता है किन्तु उस का लग्नगत प्रह कारक संज्ञक होता है।

# उदाहरण कुण्डलो—



#### कारकान्तर कथन— स्वित्रकोणोश्चगो हेतुरन्योन्यं यदि कर्मगः। सुद्वत्सद्गुणसम्पन्नः कारकश्चापि स स्मृतः॥३॥

अपना गृह, मूछत्रिकोण या उच्च में स्थित ग्रह कारक के हेतु होते हैं। किन्तु केवल लग्न केन्द्र में स्थित ग्रह कारक नहीं होते हैं। तथा लग्न केन्द्र को छोड़ कर कोई ग्रह दशम स्थान में स्थित होकर अपने गृह, मूछत्रिकोण या उच्च में स्थित हो और वह ग्रह जिस ग्रह से दशम स्थान में स्थित हो उस का अधिमित्र हो तो परस्पर कारकसंज्ञक होता है। इस का प्रयोजन यात्रा में होता है।

कहा भी है—
रिक्तोपहतदशायां जन्मोदयनाथशत्रुपाके च।
म्बद्शेशकारकदशा संश्रयणीयो नरेन्द्रपतिः॥३॥
कारक संज्ञा करने का प्रयोजन—

शुभं वर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सद्ग्रहे । श्रग्रन्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यप्रहेषु च ॥ ४॥

जिस जातक का जन्म वर्गोत्तम नवांश में हो उस का जन्म शुभ होता है। अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में वैठा हो तो भी जन्म शुभ होता है। तथा जिस जातक के जन्म काल में शुभग्रह वेशिस्थान (सूर्य जिस भाव में स्थित हो उस से द्वितीय भाव ) में बैठा हो उसका जन्म शुभ होता है। एवं जिस के चारो केन्द्र स्थानों में ग्रह हों उस का भी जन्म शुभ होता है। तथा जिस के जन्मकाल में कारक संज्ञक ग्रह हो उस का जन्म भी शुभ होता है। अगर केन्द्र स्थान में कोई शुभग्रह हो तो विशेष करके जन्म शुभ होता है।

कहा भी है—

एकस्मिन्नपि केन्द्रे यदि सौम्यो न ग्रहोऽस्ति यात्रायाम् ।

जन्मन्यवर्गं कर्मण न तच्छुभं प्राहुराचार्याः ॥ ४ ॥ युगं अवस्था में सुख का योग— सध्ये चयसः सुखप्रदाः केन्द्रस्था गुरुजन्मलग्नपाः । पृष्ठोभयकोदयर्ज्ञगास्त्वन्ते उन्तः प्रथमेषु पाकदाः ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में बृहस्पति, जन्म राशि का स्वामी और लग्न स्वामी ये तीनों केन्द्र में बैठे हों तो वह मनुष्य का मध्य वयस ( युवा अवस्था ) सुख-प्रदृ होता है।

यथा यवनेश्वर—

जन्माधिपो रुप्नपतिश्च येषां चतुष्टये स्याद्वरुवान् गुरुर्वा । चतुर्षु होरादिषु संगतः स्याचतुर्वयःकारुफरुपदः स्यात्॥

तथा जिस जातक के दशाप्रवेश काल में दशापित पृष्ठोदय, उभयोदय या शीर्षोदय राशि में वैठा हो तो क्रम से दशा के अन्त भाग, मध्य भाग और प्रथम भाग में फलप्रद होता है। अर्थात् दशाप्रवेश काल में दशापित पृष्ठोदय राशियों (मेप, वृष, धनु और मकर) में से किसी में स्थित हो तो अपनी दशा के अन्त्य भाग (अन्तिम नृतीयांश) में फल देता है। अगर उभयोदय राशि (भीन) में स्थित हो तो मध्य भाग (मध्य के नृतीयांश) में फल देता है। यदि शीर्पोदय राशियों (मिश्रुन, सिंह, कन्या, नुला, वृश्चिक और कुम्म) में से किसी में स्थित हो तो प्रथम भाग (प्रारम्भ के नृतीयांश) में दशा फल देता है।

तथा गार्गि— आचन्तमध्यफलदः शिरःपृष्ठोभयोदये। दृशाप्रवेशसमये तिष्ठन् वाच्यो दृशापतिः॥५॥ अष्टवर्गफलकालज्ञान—

विनकरक्षिरौ प्रवेशकाले गुरुशृगुजी भवनस्य मध्ययातौ। रिच सुतशिशनो चिनिर्गमस्थौ शशितनयः फलदस्तु सर्वकालम् ॥६॥ इति श्रीचराहमिद्दिरकृते वृद्दजातके प्रकीर्णकाध्यायो द्वाचिशः।

गोचरवश सूर्य और मङ्गल राशि के प्रथम भाग में रहते हुए उस राशि सम्बन्धी शुभ या अशुभ अष्टवर्ग फल को देते हैं तथा बृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में उस राशिसम्बन्धी शुभ या अशुभ अष्टवर्ग फल को देते हैं। एवं शनैश्वर और चन्द्रमा राशि के अन्त्य भाग में उस राशिसम्बन्धी शुभ या अशुभ अष्टवर्ग फल को देते हैं तथा बुध जिस राशि में हो उस राशिसम्बन्धी शुभ या अशुभ फल सर्वदा देना है। ६॥

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाठीकायां प्रकीर्णाध्यायो द्वाविशः।

### अथानिष्टाघ्यायस्त्रयाविदाः

पुत्र और स्त्री भावाभाव योग-शुभपतिमासेऽथवा ऽऽह्रोकिते लग्नात्पुत्रकलत्रभे चन्द्राहा यदि संपद्दस्ति हि तयोर्ज्ञेयोऽन्यथा सम्भवः। पाथोनोदयगे रची रविसुतो मीनस्थितो दारहा पुत्रस्थानगतश्च पुत्रमरणं पुत्रोऽवनेर्यच्छति ॥ १ ॥

जिस जातक के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा से पद्मम स्थान शुभग्रह अथवा अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो तो उस को पुत्र सम्पत्ति होती है। इस के उलटा रहने से पुत्र सम्पत्ति नहीं होती है, अर्थात् पञ्चम स्थान शुभग्रह या अपने स्वामी ये युत दृष्ट न हो तो पुत्र सम्पत्ति नहीं होती।

किसी का मत है कि पुत्र सम्पत्ति बारह तरह से होती है, जैसे औरस. चेत्रज्ञ, दत्तक, कृत्रिम, अधमप्रभव, गूढोत्पन्न, अपविद्ध, पौनभव, कानीन, सहोढ. क्रीतक और दासीप्रभव होते हैं।

इसी तरह लग्न या चन्द्रमा से सप्तम स्थान शुभग्रह अथवा अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो तो स्त्री रूप सम्पत्ति होती है इस के विपरीत हो तो नहीं।

अगर सुर्य लग्न में स्थित हो कर कन्या राशि में बंठा हा और मीन राशि में शनेश्वर स्थित हो तो दारहा योग होता है, अर्थात् अपने जीवित ही में उस की स्त्री मर जाती है। एवं लग्न में स्थित हो कर सूर्य कन्या राशि में वैठा हो और मकर राशि में मङ्गल हो तो पुत्रहा योग होता है ॥ १ ॥

स्तीमरण योगत्रव-

उप्रग्रहैः सितचतुरस्रसंस्थितमध्यस्थितं भृगुतनयेऽथवोत्रयोः। सौम्यग्रहैरसहितसंनिरीचिते जायावधो दहननिपातपाद्यः॥२॥ जिस जातक के जन्म काल में शुक्र से चतुर्थ और अप्टम स्थान में उम्रमह (सूर्य, मङ्गल और शनैश्वर ) बैठे हों तो उस का स्त्री अग्नि में जल कर मर जाती है। यदि शुक्र पापप्रहों के मध्य में स्थित हो तो उस की स्त्री ऊँचे स्थान से गिर कर मर जाती है। एवं शुक्र किसी शुभग्रह से युत या दृष्ट न हो तो उस की स्त्री स्वयं फौसी आदि वन्धन से मर जाती है ॥ २ ॥

स्त्री पुरुष का काण और अङ्गहीन योग-लग्नाद्वययारिगतयोः शशितिग्मरश्म्योः पत्न्या सहैकनयनस्य वदन्ति द्यनस्थयोर्नवमपञ्चमसंस्थयोर्वा श्रकार्कयोविक लदारमुरान्ति जातम्॥३॥ जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा, सूर्य लग्न से द्वाद्श और पष्ट स्थान में स्थित हों तो वह और उस की खी दोनों काने हाते हैं। तथा सूर्य सहित शुक्र सप्तम, नवम और पञ्चम इन तीनों स्थानों में से किसी स्थान में वेंटा हो तो उस की खी अङ्गहीन होती है ॥ ३ ॥

तथा गार्गि-

पञ्चमे नवमे घृने समेतौ सितभास्करौ । यस्य स्यातां भवेद्घार्या तस्यैकाङ्गविवर्जिता ॥ अपुत्रकछत्र वन्ध्यापति योग—

कोणोदये भृगुतनयेऽस्तचकसन्धो वन्ध्यापतिर्यदि न सुतर्ज्ञमिष्ट्युक्तम । पापप्रहेर्व्ययमदलग्नराशिसंस्थैः

चीगे शशिन्यसुतकलत्रजन्मधीस्थे ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में शनैश्वर लग्न में और लग्न से सप्तम स्थान में स्थित हो कर शुक्र कर्क, बृश्चिक या मीन के अन्तिम नवांश में स्थित हो तथा लग्न से पञ्चम स्थान किसी शुभग्रह से युक्त न हो तो उस की स्त्री वन्ध्या होती है।

एवं पापग्रह द्वादश, सप्तम या लग्न में स्थित हो और लग्न से पञ्चम स्थान में

चीण चन्द्रमा बैठा हो तो वह जातक पुत्र और स्त्री से रहित होता है।

यहां पर प्रश्न उठता है कि जिस को छी नहीं है उस को पुत्र नहीं हो सकता अतः केवल छी रहित (अकलत्र) कहने से ही पुत्र रहित (अपुत्र) भी आ जाता व्यर्थ पुत्र और छी रहित (अपुत्रकलत्रजन्म) क्यों कहा। इस का समाधान यह है कि छी के विना भी पूर्व कथित वारह प्रकार के पुत्रों में से दक्तक आदि कितने पुत्र होते हैं। परञ्ज जिस का जन्म ऐसे योग में हो उस को दक्तक आदि पुत्र भो नहीं होते हैं। ४॥

परस्रीगमन आदि योग—
श्रसितकुजयोर्वगें ऽस्तस्थे सिते तद्वेत्तिते
परगुवतिगस्तौ चेत्सेन्द्रू स्त्रिया सह पुंश्चलः ।
श्रृगुजद्यद्यारितेऽभायों नरो विस्ताऽपि वा
परिणततन् नुरुत्योर्दष्टौ श्रुभैः प्रमदापतो ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो कर शनैश्वर या मङ्गल के वर्ग में स्थित हो और शनैश्वर या मङ्गल से दृष्ट हो तो वह जातक पर-खियों में गमन करने वाला होता है।

तथा पूर्वीक्त योग में शनैश्वर और मङ्गल दोनों एकत्र स्थित हो कर चन्द्रमा से युक्त हो तो वह पुरुष अपनी खा के साथ पुंश्वल होता है अर्थात् वह पुरुष परखी- गामी और उस की स्त्री परपुरुपगामिनी होती है। एवं जिस के जन्म काल में शुक्र और चन्द्रमा किसी एक राशि में स्थित हो और उस से सप्तम स्थान में शनैश्रह और मङ्गल बैठा हो तो वह स्त्रीरहित अथवा पुत्ररहित होता है। तथा पुरुप और स्त्रीसंज्ञक प्रह किसी एक राशि में स्थित हों तथा उन से सप्तम स्थान में स्थित शनैश्वर और मङ्गल पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो बृद्धावस्था में बृद्धा स्त्री को पाता है।॥ ५॥

वंशच्छेद आदि योग— वंशच्छेत्ता खमदसुखगैश्चन्द्रदैत्येज्यपापैः शिल्पी ज्यंशे शशिसुतयुते केन्द्रसंस्थार्किटछे। दास्यां जातो दितिसुतगुरौ रिष्फगे सौरभागे नीचेऽकेन्द्रोर्मदनगतयोर्द्रष्टयोः सूर्यजेन॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा, शुक्र और पापग्रह (सूर्य, मङ्गल और शनैश्वर) क्रम से दशम, सप्तम और चतुर्थ में स्थित हों जैसे चन्द्रमा दशम में, शुक्र सप्तम में और पापग्रह चतुर्थ में स्थित हो तो वह जातक अपने वंश का नाश करने वाला होता है।

तथा बुध जिस राशि के द्रेष्काण में बैठा हो वह राशि केन्द्र स्थान (१,४,७,१०) में स्थित हो कर शनैश्चर से देखा जाता हो तो शिल्पी (चित्र आदि वनाने

वाला ) होता है।

एवं शनैश्वर के नवांश में स्थित हो कर शुक्र लग्न से द्वादश स्थान में स्थित हो

तो वह जातक दासीपुत्र होता है।

इसी तरह जिस के जन्म काल में सूर्य, चन्द्रमा दोनों लग्न से सप्तम स्थान में स्थित हों और शनैश्वर से देखे जाते हों तो वह जातक नीचकर्म करने वाला होता है। वातरोग आदि अनिष्ट योग—

पापाले। कितयोः सितावनिजये। रस्तस्थयोद्यात्वहरू चग्द्रे कर्कटवृश्चिकां शकगते पापैर्युते गुह्यहरू । शिवत्री रिष्फधनस्थयोर श्रमये। श्चन्द्रोद्ये उस्ते रवी चन्द्रे खेऽवनिजे उस्तगे च विकलो यद्यर्कजावे शिगः ॥७॥

जिस जातक के जन्मकाल में शुक्र और मङ्गल लग्न से सप्तम स्थान में स्थित हो कर पापब्रह से देखे जाते हों तो जातक वात आदि रोग से युक्त होता है।

तथा जिसके जन्म काल में चन्द्रमा वृश्चिक अथवा कर्क के नवांश में स्थित हो कर पापग्रह से युक्त हो तो वह जातक गुप्तरोग युक्त होता है।

पूर्व जिस के जन्म काल में शनैश्वर और मङ्गल लग्न से द्वादश या द्वितीय

स्थान में, चन्द्रमा छप्न में और सूर्य छप्न से सप्तम में स्थित हो तो वह जातक बिन्नी (श्वेतकुष्ठी) होता है।

इसी तरह जिस के जन्म काल में दशम स्थान में चन्द्रमा, सप्तम में मङ्गल और सूर्य से द्वितीय स्थान में शनैश्रर बैठा हो तो वह जातक अङ्गहीन होता है ॥ ७ ॥ श्वास, चय आदि रोग योग-

श्रन्तः शशिन्यश्रभयोर्मगरो पतङ्के श्वासत्तयिलहकविद्वधिगुल्मभाजः। शोधी परस्परगृहांशागयो रवीन्द्रोः त्रेत्रे अथवा युगपदेक गयोः स्शो वा द

जिस जातक के जन्म काल में शनैश्वर और मङ्गल के मध्य में चन्द्रमा बैठा हो और मकर राशि में सुर्य बैठा हो तो वह जातक कास, श्वास, चय, पिछही, विद्रधि

या गुल्म रोग से युक्त होता है।

तथा सूर्य और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के गृह और नवाश में स्थित हों जैसे सूर्य कर्क राशि के नवांश में स्थित हो कर कर्क राशि में बैठा हो, चन्द्रमा सिंह राशि के नवांश में स्थित हो कर सिंह राशि में बैटा हो तो वह जातक चय रोग युक्त होता है।

अथवा सूर्य और चन्द्रमा दोंनो सिंह राशि और सिंह के नवांश में वा कर्क राशि और कर्क के नवांश में स्थित हों तो चय रोग युक्त या दुर्बल शरीर वाला होता है।

तथा गागि-परस्परगृहे यातौ यदि वापि तदंशगौ । भवेतामर्कशीतांशू तदा शोषी प्रजायते ॥८॥ कृष्टी योग-

> चन्द्रे अध्वमध्यभषकिक मृगाजभागे कुष्ठी समन्दरुधिरे तदवेचिते वा। यातैस्त्रिकोणमलिकिक्वियुपैर्गे च कृष्टी च पापसहितैरवलोकितैर्वा॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा धन राशि के मध्य नवांश (पञ्चम नवांश) सें स्थित हो कर शनेश्वर और मङ्गल से युत या दृष्ट हो तो वह जातक कुछी होता है यथा चन्द्रमा किसी राशि में स्थित हो कर मीन, कर्क, मकर या मेप के नवांश में स्थित हो और शनैश्वर, मङ्गल इन दोनों से युत वा दृष्ट हो तो जातक कुछी होता है। इस पूर्वोक्त योग में अगर चन्द्रमा के जपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो कुष्टी नहीं होता है किन्तु खुजली, दाद आदि रोग वाला होता है।

यथा यवनेश्वर— सीनांशके मेपसृगांशके वा चन्द्रस्थितोऽत्रेव हि पापदृष्टः। किलासकुष्टादिविनष्टदेहिमिष्टेचितः कण्डुविकारिणं च॥ तथा जिस के जन्म काल में लग्न से पद्मम या नवम स्थान में वृश्चिक, कर्क, वृष और मकर राशियों में से कोई राशि हो और वह राशि पापप्रह से युव्व या दृष्ट हो तो भी जातक कुछ रोग युक्त होता है ॥ ९ ॥

नेत्रहीन योग-

निधनारिधनव्ययस्थिता रिवचन्द्रारयमा यथा तथा।

वलवद्ग्रहदोषकारणैर्मनुजानां जनयन्यनेत्रताम् ॥ १० ॥

जिस जातक के जन्म काल में सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल और ज्ञानैश्वर जिस्न किसी तरह जन्म लग्न से अष्टम, पष्ट, द्वितीय और द्वादश में स्थित हों अर्थात उक्त चारो स्थानों में से किसी एक स्थान में सूर्य, द्वितीय में चन्द्रमा, तृतीय में मङ्गल, चतुर्थ में शनैश्वर बैठा हो तो इन चारो ग्रहों में जो बली हो उस का जो धातु उस के काप से जातक नेत्रहीन होता है ॥ १० ॥

वधिर आदि योग-

नवमायतृतीयधीयुता न च सौम्यैरश्चमा निरीत्तिताः । नियमान्छवणोपघातदा रदवैकृत्यकराश्च सप्तमे ॥ ११ ॥

जिस जातक के जन्म काल में नवम, प्कादश, तृतीय, पञ्चम इन स्थानों में स्थित पापप्रहों (सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, शनैश्वर) के ऊपर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो इन में जो बला ग्रह हो उस के धातु कोप से जातक बहिरा होता है।

तथा पाष्यह लग्न से सप्तम स्थान में बैठे हों ता जातक को दन्तरीय करने

बाले होते हैं ॥ ११ ॥

विशाच और अन्ध योग-

उदयत्युडुपे सुरास्यगे सिपशाचोऽश्वभयोस्त्रिकोणयोः । सोपन्तवमण्डले रवादुदयस्थे नयनापवर्जितः ॥१२॥

जिस जातक के जन्म काल में राहुयस्त हो कर चन्द्रमा लग्न में और मङ्गल, शनि लग्न से नवम, पञ्चम स्थान में स्थित हों तो वह जातक पिशाच (पिशाच उस के देह पर लगा रहे अथवा पिशाच का पूजक) होता है।

तथा जिस के जन्म काल में सूर्य राहुप्रस्त हो कर लग्न में बैठा हो और शतैश्वर, मङ्गल लग्न से नवम और पञ्चम स्थान में स्थित हों तो जातक अन्धा होता है॥१२॥

वातरोग और उन्माद योग— संस्पृष्टः पवनेन मन्दगयुते चूने विखग्ने गुरी सोन्मादोऽत्रनिजे स्थितेऽस्तभवने जीवे विखग्नाश्चिते । तद्वत्सूर्यसुतोदयेऽवनिसुते धर्मात्मज्ञचूनगे

जातो चा ससदस्त्ररिमतनये चीरो व्यये द्वीतयो ॥ १३ ॥ ज़िस जातक के जन्म काल में लग्न से सप्तम स्थान में शनैश्वर ब्यौर लग्न में ब्रह्मणीत स्थित हो तो वह जातक वातरोगी होता है। तथा जिस के जन्म काल में सप्तम स्थान में मङ्गल और लग्न में बृहस्पति बैठा हो तो वह जातक उन्माद युक्त होता है।

एवं भनेश्वर उस में और मङ्गल नवम, पञ्चम या सप्तम स्थान में स्थित हो तो

भी जातक उन्माद युक्त होता है।

इसी तरह शनैश्वर से युत चीण चन्द्रमा द्वादश स्थान में स्थित हो तो भी जातक उन्माद शुक्त होता है ॥ १३ ॥

दास योग—

राश्यंशपोष्णकरशोतकरामरेज्यैनींचाधिपांशकगतैररिभागगैर्वा । एभ्योऽल्पमध्यवहुभिः क्रमशः प्रसुता ब्रेयाः स्युरभ्युपगमक्रयगर्भदासाः॥

जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में बैठा हो उस के स्वामी, सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति अपने नीच राशि के स्वामी के नवांश में या शब्द राशि के नवांश में स्थित हों तो वह जातक सृत्यकर्म करने वाला होता है। यहाँ पर विशेष विचार यह है कि इन पूर्वोक्त चारो ब्रहों में एक ब्रह नीचाधिपांश या शब्द नवांश में स्थित हो तो अपनी जीविका चलाने के लिए दासकर्म करने वाला होता है, दो ब्रह हों तो विका हुआ दास होता है और तीन, चार ब्रह ऐसे हों तो शभदास (दास ही का पुत्र) हो कर दासकर्म करने वाला होता है। १४॥

विकृतद्शन, खल्वाट आदि योग-

विकृतद्शनः पापैर्ष्य वृषाजहयोद्ये खलतिरशुभनेत्रे लग्ने हये वृषभेऽपि वा। नवमसुतगे पापैर्ष्य रवावरहेन्नणो

दिनकरसुते नैकव्याधिः कुजे विकलः पुमान् ॥ १४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में वृप, मेप और धन इन तीन राशियों में से कोई राशि लग्न में हो और उस पर पापम्रह की दृष्टि हो तो जातक दन्तरोगी होता है।

तथा जिस के जन्म काल में मेप, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुम्भ, वृप और धन इन सात राशियों में से कोई लग्न में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो खल्वाट होता है।

एवं जिस के जन्म काल में लग्न से नवम या पञ्चम स्थान में स्थित सूर्य के ऊपर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक अदृढ नेत्र वाला ( सदा मन्द दृष्टि युक्त ) होता है।

इसी तरह शनैश्रर छम्न से नवम या पद्मम स्थान में स्थित हो और उस पर

पापप्रह की दृष्टि हो तो जातक अनेक व्याधि से युक्त होता है।

अगर सङ्गल लग्न से नवम या पञ्चम में स्थित हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो वह जातक अङ्गहान होता है ॥ १५ ॥ अनेक प्रकार के बन्धन योग— व्ययस्त्रतधनधर्मगरसोम्येर्भवनसमाननिबन्धनं विकल्प्यम् । भुजगनिगडपाशभृद्दकाणैर्वसवदसौम्यनिरोक्तिस्य तद्धत् ॥ १६॥ जिस जातक के जन्म काल में पापप्रह जन्म लग्न से द्वादश, पञ्चम, द्वितीय

जिस जातक के जन्म काल में पापप्रह जन्म लग्न से हादश, पश्चम, हितीय और नवम इन स्थानों में स्थित हों तो वह जातक लग्न राशि के समान वन्धन से बॉधा जाता है। जैसे चतुष्पद राशियों (मेप, बृप, धन) में से कोई लग्न में हो तो रस्ती से बॉधा जाता है।

तथा मनुष्य राशियों ( मिथुन, कन्या, तुला, कुम्भ ) में से कोई राशि लग्न में हो तो निगड़ ( वेड़ी इस्यादि ) से वन्धन युक्त होता है।

एवं कर्क, मकर और मीन राशियों में से कोई राशि छन्न में हो तो कठघड़े आदि में बन्द रहना होता है।

इसी तरह वृक्षिक राशि लग्न में हो तो जातक को मिट्टो के घर आदि में चन्द रहना होता है।

अगर जनमसमय में भुजगपाशभृत् या निगडपाशभृत् संज्ञक देष्काण हो और देष्काण राशि वली पापग्रह से दृष्ट हो तो उस राशि के समान वन्धन युक्त होता है। भुजगपाशभृत् संज्ञक देष्काण (कर्क के द्वितीय और तृतीय, वृश्चिक के प्रथम और द्वितीय, मीन के तृतीय देष्काण हैं)। निगडपाशभृत् संज्ञक मकर का प्रथम देष्काण है। यहाँ पर कोई भुजग, निगड और पाशभृत् ये तीन देष्काण द्याख्या किया है लेकिन पाशभृत् देष्काण यहाँ नहीं पठित होने के कारण पूर्वोक्त अर्थ हो यथार्थ है। १६॥

परुप वचन आदि योग-

परविवचनोऽपरमारार्तः चयी च निशापती सरवितनये वकालोकं गते परिवेषगे। रवियमकुजैः सौम्याद्यहेर्नभस्तलमाश्चिते-

र्भृतकमनुजः पूर्वोद्दि ग्रैर्वराधममध्यमाः॥ १७॥ इति श्रीवराद्दमिहिरकृते बृहज्जातकेऽनिष्टाध्यायस्त्रयोविद्याः॥ २३॥

निस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा शनैश्वर से युक्त हो और उस पर मङ्गल की दृष्टि तथा परिवेष युक्त हो तो क्रम से कटोर वचन बोलने वाला, अपस्मार रोग ( मृगी ) युक्त और चय रोग युक्त होता है।

जैसे शनैश्वर से युक्त चन्द्रमा हो तो कठोर वचन बोलने वाला एवं शनैश्वर से युक्त चन्द्रमा मङ्गल से दृष्ट हो तो मृगो रोग युक्त और शनैश्वर से युक्त चन्द्रमा मङ्गल से दृष्ट परिवेष युक्त हो तो चयरोग युक्त होता है, ऐसे पृथक्-पृथक् तीन योग होते हैं।

तथा जिस के जन्म काल में शनैश्वर, मंगल दोनों एक साथ हों तथा लग्न से दशम स्थान में स्थित हों और इस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक स्ट्रियकर्म करने वाला होता है। इन में से एक योग हो तो श्रेष्ठ, दो हों तो मध्यम और तीनों योग हों तो अधम भृत्य होता है।

जैसे शनैश्वर और मंगल दोनों एक साथ हों तो श्रेष्ट तथा शनैश्वर से युक्त मंगल गुभ बह से नहीं देखा जाता हो तो मध्यम एवं शनैश्वर से मंगल युक्त हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और छान से दशम स्थान में स्थित हो तो अधम भृत्य होता है ॥ १७ ॥

इति वृह्जातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायामनिष्टाध्यायख्योविशः॥ >0%<br/>
※<br/>
%<br/>
%<br/>
<br/>
<br/

## अथ स्त्रोजातकाध्यायश्चत्रविंशः

स्त्री जन्म में फल कथन की व्यवस्था-यद्यत्फलं नरभवे उत्तममङ्गनानां तत्तद्वदेत्पतिषु वा सकलं विधेयम्। तासां तु अर्त्तमरणं निधने वपुस्तु लग्नेन्दुगं सुभगतास्तमये पतिश्व ॥१॥ पूर्व में पुरुषों के जन्म में जितने फल कहे गये हैं वे सब उसी तरह खियों को

ओ कहना चाहिए । कन्तु उनमें जो फल ख़ियों के लिये असम्भव हो वह उनके स्वामियों को कहना चाहिए।

जैसे खियों की कुण्डली में राजयोग हो तो वह उनके पति को कहना चाहिए। तथा 'वृत्तातान्नद्रगुष्णशाकलघुभुक्' इत्यादि फल स्त्रियों को ही कहना चाहिए। अप्टम स्थान से ख्रियों के स्वामियों का मरण विचार, लग्न और चन्द्र राशि से शारीर का विचार तथा सप्तम स्थान से सौभाग्य और पति का विचार करना चाहिए॥१॥

स्त्रियों के आकार और स्वभाव का ज्ञान— युग्मेषु लग्नशशिनोः प्रकृतिस्थिता स्त्री सच्छीलभूषणयुता शुभदप्रयोध्य। श्रोजस्थयोध मनुजारुतिशोलयुका पापा च पापयुतवी चितयोर्गुणोना ॥ २ ॥

जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न और चन्द्रमा समराशियों (वृप, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ) में से किसी भी राशि में बैठे हों तो वह खी के स्वभाव और आकार वाली होती है।

तथा लग्न और चन्द्रमा दोनों शुभग्रहों से युत दृष्ट हो तो अच्छे स्वभाव और अनेक भूषणों से युत होती है।

जिस स्त्री के जन्म काल में छप्न, चन्द्रमा दोनों विपम राशियों ( मेप, मिथुन, सिंह, तुला, धन, कुम्भ ) में से किसी भी राशि में स्थित हों तो वह खी पुरुष के आकार और स्वभाव वाली होती है। तथा लग्न और चन्द्रमा पाहब्रह से युत दृष्ट हों तो पाप स्वभाव बाली और

अच्छे गुण से रहित होती है i

इससे यह सिद्ध होता है कि लग्न और चन्द्रमा इन दोनों में से कोई एक विषम राशि में दूसरा सम राशि में बैठा हो तो सध्यम स्वभाव और आकार वाली खी होता है। तथा लग्न, चन्द्रमा इन दोनों में से कोई एक पापग्रह से युत दृष्ट हो और दूसरा ग्रुभग्रह से युत दृष्ट हो तो मध्यम गुण से युक्त होता है॥ २॥

भौमर्चगतलम और चन्द्रमा का त्रिंशांश फल-

कन्यैव दुए। वजतीह दास्यं साध्वी समाया क्रचरित्रयुक्ता । भूम्यात्मजर्त्ते कमशों ऽशकेषु वकार्किजीवेन्दुजभार्गवानाम् ॥ ३॥

जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों संगल का राशि (मेप, वृश्चिक) में स्थित हो कर संगल के त्रिशांश में हों तो वह कन्या विना विवाही ही पुरुष संयोग से दूषित होती है। तथा लग्न, चन्द्रमा दोनों भौम के राशि में स्थित हो कर शनैश्चर के त्रिशांश में हों तो दासी होती है, वृहस्पित के त्रिशांश में हों तो पितवता, बुध के त्रिशांश में हों तो माया करने वाली और शुक्र के त्रिशांश में हों तो निन्दित चरित्र से युक्त होती है। ३॥

शुक्र राशि गत लग्न और चन्द्रमा का त्रिंशांश फल-

दुष्टा पुनर्भूः सगुणा कलाशा ख्याता गुणैश्चासुरपूजितर्ह्ने। स्यात् कापटी क्लोवसमा सतो च वौधे गुणाट्या प्रविकीर्णकामा॥॥॥

जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों शुक्र के राशियों ( वृप, तुला ) में से किसी में स्थित हो कर मंगल के त्रिशांश में वैटे हों तो दुष्टा ( दुष्ट प्रकृति वाली ) होती है। तथा शनैश्चर के त्रिशांश में हों तो पुनर्भू (पाणिग्रहण करने वाले पति के जीते ही दूसरे की स्त्री ) होती है।

यदि बृहस्पित के त्रिंशांश में हों तो सुन्दर गुणों से युत होती है। एवं बुध के त्रिंशांश में हों तो कलाओं (गीत-वाद्य आदि) की जानने वाली होती है। यदि शुक्र के त्रिंशांश में हों तो अनेक सद्गुणों से प्रसिद्ध होती है।

एवं जिस छी के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों युध के गृहों ( मिथुन, कन्या ) में से किसी में स्थित हो कर मङ्गल के त्रिशांश में वैठे हों तो छली, शनैश्वर के त्रिशांश में हों तो नपुंसक के वरावर, वृहस्पति के त्रिशांश में हों तो पतिवता, बुध के त्रिशांश में हों तो अनेक गुणों से युत और शुक्र के त्रिशांश में हों तो व्यमिचारिणी होती है ॥ ४ ॥

कर्क में स्थित लग्न और चन्द्रमा का त्रिशांश फल— स्वच्छुन्दा पतिघातिनो बहुगुणा शिल्पिन्यसाध्वीन्दुभे त्राचारा कुलटार्कमे नृपवधूः पुंश्चेष्टिताऽगम्यगा । जैवे नैकगुणाल्परत्यतिगुणा विद्यानयुक्ताऽसती

दासी नीचरताऽऽकिंमे पतिरता दुष्टाऽप्रजा स्वांशकैः ॥ ४॥

जिस खो के जन्मकाल में लग्न और चन्द्रमा चन्द्रराशि (कर्क) में स्थित हो कर मङ्गल के त्रिशांश में बैठे हों तो स्वच्छन्दा (स्वतन्त्रा), शनि के त्रिशांश में हों तो पित को नाश करने वाली, बृहस्पित के त्रिशांश में हों तो अनेक गुणों से युत, बुध के त्रिशांश में हों तो दुष्ट प्रकृति वाली होती है।

तथा जिस खी के जन्मकाल में लग्न, चन्द्रमा दोनों रिव के राशि (सिंह) में स्थित हो कर मङ्गल के त्रिंशांश में बैठे हों तो पुरुप के समान आचार करने वाली, शनैश्वर के त्रिंशांश में हों तो ज्यभिचारिणी, बृहस्पति के त्रिंशांश में हों तो राजा की खी, बुध के त्रिंशांश में हों तो पुरुप के समान स्वभाव वाली और शुक्र के त्रिंशांश में हों तो अगम्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली होती है।

एवं जिस स्त्री के जन्मकाल में लग्न, चन्द्रमा दोनों बृहस्पति के राशियों (धनु, मीन) में से किसी में स्थित हो कर मङ्गल के त्रिशांश में बेठे हों तो अनेक गुणों से युत, शनैश्वर के त्रिशांश में हों तो थोड़ा सम्मोग करने वाली, बृहस्पति के त्रिशांश में हों तो अनेक गुणों से युत, बुध के त्रिशांश में हों तो विशेष बुद्धिमती और शुक्र के त्रिशांश में हों तो व्यभिचारिणी होती है।

इसी तरह जिस खी के जन्मकाल में लग्न, चन्द्रमा दोनों शनि के गृहों (मकर, कुम्भ) में से किसी में स्थित हो कर मङ्गल के त्रिशाश में बैठे हों तो दासी, शनैश्वर के त्रिशाश में हों तो नीचकर्म करने वालों के साथ रमण करने वाली, बृहस्पित के त्रिशाश में हों तो पित में प्रेम करने वाली, बुध के त्रिशाश में हों तो दुष्ट स्वभाव वाली और शुक्र के त्रिशांश में हों तो वन्ध्या होती है ॥ ५ ॥

पूर्वोक्तफलों का निर्णय—

शशिलग्रसमायुक्तैः फलं त्रिशांशकौरिदम्। चलाचलविकल्पेन तयोहकतं चिचिन्तयेत्॥ ६॥

पहले जो लग्न और चन्द्रमा से युत त्रिशांशों का फल कह आये हैं। उस में लग्न और चन्द्रमा का वल निर्णय करके फलादेश कहना चाहिए।

इस का आशय यह है कि लग्न और चन्द्रमा दोनों एक राशि में स्थित होकर एक ही ग्रह के त्रिशांश में बैठे हों तो पूर्व कथित रोति से फलादेश कहना चाहिए। अगर दोनों भिन्न राशि में स्थित हो कर भिन्न ग्रह के त्रिशांश में बैठे हों तो उन दोनों में जो बली हो उसी का फलादेश कहना चाहिए निर्बल का नहीं ॥ ६॥

स्त्री के साथ स्त्री के मैथुन करने का दो योग-

दक्संस्थावसितसितौ परस्परांशे शोके वा यदि घटराशिसम्भवांशः।

स्त्रीभिःस्त्री मदनविषानलं प्रदीप्तं संशान्ति नयति नराकृतिस्थिताभिः॥

जिस स्त्री के जन्मकाल में शुक्र और शनैश्वर दोनों परस्पर नवांश में हों और परस्पर एक दूसरे से दृष्ट हों जैसे शुक्र शनैश्वर के नवांश में स्थित हो कर शनैश्वर से देखा जाता हो तो और शुक्र के नवांश में स्थित हो कर शनैश्वर शुक्र से देखा जाता हो तो वह खी छोहा, वस्त्र या रवर आदि से छिक्न के आकार बना उस को किसी स्त्री के भग स्थान में बांध कर उस के साथ मैथुन कर के काम की शान्ति कराती है।

अथवा शुक्र के राशियों ( वृप और तुला ) में से कोई राशि लग्न में स्थित हो और उस में कुम्भ राशि के नवांश का उदय हो तो भी खी-खी के साथ पूर्वोक्त

युक्ति से सम्भोग कर के काम शान्ति कराती है ॥ ७ ॥ पति का कापुरुपादि योग-

श्रन्ये कापुरुषोऽवलेऽस्तभवने सौम्यग्रहावीचिते क्लीवोऽस्ते बुधमन्द्योश्चरगृहे नित्यं प्रवासान्वितः। उत्सृष्टा तरणी कुजे तु विधवा बाह्ये उस्तराशिस्थिते कन्यैवाश्चभवोक्तिते अर्कतनये युने जराङ्गच्छति ॥ 🛎 ॥

जिस स्त्री के जनमकाल में लग्न अथवा चन्द्रमा से सप्तम स्थान ग्रह से रहित हो अथवा किसी शुभग्रह से न देखा जाता हो तो उस स्त्री का स्वामी कापुरूप ( निन्दित कर्म करने वाला ) होता है। तथा उक्त सप्तम स्थान में बुध या शनैश्वर स्थित हो तो उस स्त्री का स्वामी

नपुंसक (पुरुपत्वहीन) होता है। यदि उक्त सप्तम स्थान में चर्राशियों (मेप, कर्क, तुला और मकर) में से

कोई हो तो उस स्त्री का स्वामी परदेश में निवास करने वाला होता है।

एवं उक्त सप्तम स्थान में सूर्य बैटा हो तो वह स्त्री पित से त्यागी जाती है। यदि उक्त सप्तम स्थान में मङ्गल हो तो वाल्य अवस्था में ही विधवा होती है। यदि वा उक्त सप्तम स्थान में शनैश्वर स्थित हो कर पापग्रहों से देखा जाता हो तो वह छी कुमारी रहती हुई वृद्धा हो जाती है, अर्थात् विवाह नहीं करती है। यहां पर भी लग्न और चन्द्रमा दोनों में जो बलवान हो उस से फलादेश कहना चाहिए॥८॥ वैधव्य आदि योग-

श्राग्नेयैविंधवास्तराशिसहितैर्मिश्रेः पुनर्भूर्भवेत् करे हीनबले उस्तगे स्वपतिना सौम्येचिते प्रोजिसता। श्चन्योन्यांशगयोः सितावनिजयोरन्यप्रसक्ताङ्गना धने तौ यदि शीतरिमसहितौ भर्तुस्तदानु इया ॥ ६॥ जिस स्त्री के जन्मकाल में लग्न से या चन्द्रमा से सप्तम स्थान में पापग्रह स्थित हो तो वह स्त्री विधवा होती है।

यदि उक्त सप्तम स्थान में मिश्रग्रह (पापग्रह और शुभग्रह दोनों ) स्थित हों तो पुनर्भू (पाणिग्रहण जो किया हो उस को छोड़ कर दूसरे की स्त्री) होती है।

यदि उक्त सप्तम स्थान में पापप्रहों ( सूर्य, मङ्गल और शनि ) में से कोई एक निर्वेल हो कर वैठा हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो वह स्त्री पित कर के वर्जिता होती है।

तथा किसी राशि में स्थित हो कर शुक्र और मङ्गळ परस्पर नवांश में स्थित हों अर्थात् शुक्र मङ्गळ के नवांश में और मङ्गळ शुक्र के नवांश में वैठा हो तो वह स्त्री इयभिचारिणी होती है।

यदि वा उम्र या चन्द्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र, मङ्गल चन्द्रमा से युक्त वैठे हों तो वह स्त्री अपने स्वामी की आज्ञा ही से परपुरुपगामिनी होती है ॥ ९॥ अपनी माता के साथ व्यभिचारिणी आदि योग—

सौरारक्तें लग्नगे सेन्दुशुके मात्रा सार्द्ध वन्धकी पापदछे। कौजेऽस्तांशे सौरिणा व्याधियोनिस्नारुश्रोणी चन्नमा सद्ग्रहांशे ॥१०॥

जिस छी के जन्मकाल में शनि की राशियों (मकर, कुम्भ) में से या मङ्गल का राशियों (मेप, बुश्चिक) में से किसी राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा से युक्त युक लग्न में बैठे हों और उन पर पापप्रह की दृष्टि हो तो वह छी अपनी माता के साथ स्थिमचार कराने वाली होती है।

तथा लग्न से सप्तम स्थानमें भङ्गल की राशि (मेप, वृश्चिक) सम्बन्धी नवांश का उदय हो और उस पर शनैश्चर की दृष्टि हो तो व्याधियोनि (भग में सुजाक आदिरोग वाली) होती है।

अगर उक्त सप्तम स्थान में शुभव्रहों की राशियों में से किसी राशि सम्बन्धी नवांश का उदय हो तो वह स्त्री सुन्दर योनि वाली और वह्नमा (अपने स्वामी की स्नेहपात्र ) होती है ॥ १०॥

वृद्ध आदि स्वामी का योग-

वृद्धो मूर्कः सूर्यजर्जाशके वा स्त्रीलोलः स्यात् क्रोधनश्चावनेये। राक्षे कान्तोऽतीवसौभाग्ययुक्तो विद्वान् भर्ता नैपुणश्चेव वीघे॥ ११॥

जिस स्त्री के जन्मकालिक लग्न से सप्तम स्थान में शनि की राशियों ( मकर, कुम्भ ) में से कोई राशि या उस राशि सम्बन्धी नवांश हो तो उस स्त्री का स्वामी कुद्ध और मूर्ख होता है।

तथा उक्त सप्तम स्थान में मङ्गळ की राशियों ( मेष, वृश्चिक ) में से कोई राशि

सत्स्व

विव

18 E

स्या

चतः

का होगी

ad

ă

या उस राशि सम्बन्धी नवांश होतो उस खी का स्वामी दूसरे की खियों को चाहने वाला और क्रोधयुक्त होता है।

एवं उक्त सहम स्थान में शुक्र की राशियों ( वृष, तुला ) में से कोई राशि या उस राशि सम्बन्धी नवांश हो तो उस खीका स्वामी अतिशय सुन्दर और सवों का

अतिशय प्रिय होता है। इसी तरह उक्त सप्तम स्थान में बुध की राशियों (मिथुन, कन्या) में से कोई राशि या उस राशि सम्बन्धी नवांश हो तो उस स्त्रों का स्वामी विद्वान् और कामों को करने में चतुर होता है॥ ११॥ अन्य विशेष योग—

मद्नवशगतो मृदुश्च चान्द्रे त्रिद्शगुरो गुणवाश्चितेन्द्रियश्च। श्रतिमृदुरतिकर्मकुच सौर्ये भवति गृहे उस्तमयस्थितेशके वा॥१२॥

जिस खी के जन्मकाल में लग्न या चन्द्रमा से सप्तम स्थान में चन्द्रमा की राशि (कर्क) या उस का नवांश हो तो उस खो का स्वामी अतिशय कामी और सृदु (कोमल स्वभाव वाला) होता है।

यदि उक्त सप्तम स्थान में बृहस्पति की राशि (धनु या मीन) या उस का

नवांश हो तो उस स्त्री का स्वामी गुणवान् और जितेन्द्रिय होता है।

यदि वा उक्त सप्तम स्थान में सूर्य की राशि (सिंह) या उस का नवांश हो तो उस स्त्री का स्वामी अतिशय कोमल स्वभाव वाला और बहुत काम करने वाला होता है ॥ १२ ॥

लग्न में स्थित ग्रहों का फल— ईर्ष्यान्विता सुखपरा शिश्युक्रलग्ने क्षेन्द्रोः कलासु निषुणा सुखिता गुणाढ्या। गुक्रक्षयोस्तु सुभगा रुचिरा कलाक्षा जिल्बन्यनेकचसुसीख्यगुणा ग्रुमेषु॥ १३॥

जिस खी के जन्मकालिक लग्न में चन्द्रमा, शुक्र ये दोनों वैठे हों तो वह खी ईच्या युक्त (दूसरे की बात न सहने वाली) और सर्वदा सुख युक्त होती है। तथा बुध, चन्द्रमा ये दोनों स्थित हों तो वह खी कलाओं (गीत-वाध आदि) में चतुर, सुख करने वाली और गुणों से युत होती है।

एवं शुक्र, बुध ये दोनों स्थित हों तो सब की प्यारी, सुन्दरी और कछाओं को

जानने वाली होती है। इसी तस्ह बुध, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों शुमग्रह लग्न में वेटे हों तो वह स्त्री अनेक प्रकार के धनों से सुख करने वाली और अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होती है॥ १३॥ पुनः वैधव्य आदि योग—

क्रूरेऽष्टमे विषवता निधनेश्वरों ऽशे यस्य स्थितो वयसि तस्य समे प्रदिष्टा! सत्स्वर्त्तगेषु मरणं स्वयमेव तस्याःकन्याऽलिगोहरिषु चालपसुतत्वमिन्दौ॥

जिस स्त्री के जन्मकालिक लग्न से अप्टम स्थान में पापप्रह वैठा हो तो अप्टम स्थान के स्वामी जिस प्रह के नवांश में वेठा हो उस प्रह की दशा या अन्तर्दशा में वह स्त्री विधवा होती है। यहां पर कोई आचार्य वय शब्द से 'एकं द्वी नवविंशति-रिखादि' से प्रतिपादित वय का प्रहण करते हैं परञ्ज ऐसा अर्थ करना ठोक नहीं है यतः अप्टमेश चन्द्रमा या मङ्गल के नवांश में स्थित हो तो वहां चन्द्रमा और मङ्गल का वय तीन वर्ष-आता है, अतः उन के मत से वह स्त्री तीसरे वर्ष में विधवा होगी परन्तु तीसरे वर्ष में स्त्रियों की शादी भी नहीं होती है अतः ऐसा अर्थ करना विक्कल असम्भव है।

जिस स्त्री के जन्मकाल में पापग्रह् अष्टम स्थान में और शुभग्रह द्वितीय स्थान

में बैठे हों तो उस स्त्री का मरण उसके स्वामी से पहले कहना चाहिए।

तथा जिस स्त्री के जन्मकाल में चन्द्रमा, कन्या, वृश्चिक, वृप और सिंह इन राशियों में से किसी में वैठा हो तो उस स्त्री को थोड़े लड़के होते है ॥ १४ ॥

> सीरे मध्यवले बलेन रहितैः शीतांश्चश्चकेन्दुजैः शेषवीर्यसमन्वितेः पुरुषिणी यद्योजराष्ट्यद्गमः। जीवारास्फुजिदैन्दवेषु विलपु प्राग्लग्नराशौ समे। विख्याता भुवि नैकशास्त्रकुशला स्त्री ब्रह्मचादिन्यपि॥ १४॥

जिस स्त्री के जन्मकाल में शनैश्वर मध्यवली हो, चन्द्रमा, शुक्र और बुध निर्वल हों, सूर्य मङ्गल और बृहस्पति वली हों तथा विषम राशियों (मेप, मिथुन, सिंह, तुला, धन और कुम्म ) में से कोई राशि लग्न में हो तो वह स्त्री बहुत पुरुषों के साथ सम्भोग करने वाली होती है।

इसी तरह जिसके जन्मकाल में वृहस्पति, मङ्गल, शुक्र ओर बुध बली हों और सम राशियों ( वृप, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीत ) में से कोई राशि लग्न में हो तो वह स्त्री पृथ्वी पर प्रसिद्ध अनेक शास्त्रों में कुशल और ब्रह्म-शास्त्र की वादिनी ( वेदान्त में निपुण ) होती है ॥ १५ ॥

प्रवज्या योग—

पापेऽस्ते नवमगतग्रहस्य तुरुयां प्रव्रज्यां युवतिरुपैत्यसंशयेन । उद्घाहे वरणिववौ प्रदानकाले पृच्छायामि सकलं विधेयमेतत् ॥१६॥ इति श्री वराहमिहिरकृते बृहज्जातकाच्यायश्चतुर्विशोष्यायः॥ २४॥ बृहजातकं

जिस स्त्री के जन्मकालिक लग्न से सप्तम स्थान में पापप्रह हो और यदि कोई ब्रह छान से नवम में स्थित हो तो वह स्त्री निःसन्देह पूर्वोक्त फळ नहीं पाकर उस नवम स्थान स्थित ग्रह के समान पूर्व प्रवाश्याय में कथित प्रवाश्या को पाती है।

इस अध्याय में जितने फल कहे गये हैं उन सब को स्त्री के विवाह काल में, वरण काळ में, दान काळ में और प्रश्न काळ में विचार करना चाहिए॥ १६॥ इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां स्त्रीजातकाध्यायश्चतुर्विशः।

# अथ नैर्याणिकाऽध्यायः पश्चविंदाः

उस में पहले अप्टम स्थान के वश मृत्यु का विचार— मृत्पर्मृत्यगृहेक्णेन विक्षिस्तद्वातुकोपाद्भव-स्तत्संयुक्तभगात्रजा वहुभवे। चीर्यान्वतेर्भूरिभिः। श्रान्यरज्वायुधजा ज्वरामयञ्जतस्तृट्चुन्कृतश्चाष्ट्रमे सूर्याचैनिधने चरादिषु परस्वाध्वप्रदेशेष्वपि ॥ १ ॥

जिस जातक के जन्मकालिक लग्न से अप्टम स्थान ग्रह वर्जित हो और उस पर किसी बळी प्रह की दृष्टि हो तो उस प्रह के धातु कोप से अर्थात् सूर्य हो तो पित के कोप से, चन्द्रमा हो तो वाल और कफ के कोप से, मङ्गल हो तो पित्त के कोप से, बुध हो तो वात, पित्त और कफ के कोप से, बृहस्पति हो तो कफ के कोप से, शुक्र हो तो वात और पित्त के कोप से और शनि हो तो वात के कोप से उस जातक का मरण होता है।

तथा उक्त अष्टम स्थान में जो राशि हो वह काळ पुरुष के जिस अङ्ग में स्थित हो विशेष करके उसी अंक्र में पूर्वोक्त धातु कोप से उस जातक का मरण कहना चाहिए।

अगर बळवान् हो कर बहुत ग्रह ग्रहवर्जित अष्टम स्थान को देखते हों तो वहुत रोग मिश्रण हो कर उस के कोप से उस जातक का नाश कहना चाहिए।

अगर उक्त अष्टम स्थान में सूर्य स्थित हो तो अग्नि से, चन्द्रमा हो तो जल से, मङ्गल हो तो शस्त्र से, बुध हो तो ज्वर से, बृहस्पति हो तो अज्ञात रोग से, शुक हो तो प्यास से और शनैश्वर हो तो भूख से मरण होता है।

यहां पर भी इतना विशेष है कि वे अप्टम स्थान में स्थित सूर्यादि प्रह बली हों

तो शुभकर्म से निर्वेछ हों तो अशुभ कर्म से मरण कहना चाहिए।

अब मरण प्रदेश ज्ञान के लिये कहते हैं कि अगर उक्त अष्टम स्थान में चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वदेश में और द्विस्वभाष राशि हो तो रास्ते में मरण कहना चाहिए ॥ १॥

अन्य मरण योग-

हौलाग्राभिहतस्य सूर्यकुजयोर्मृत्युः खवन्धुस्थयोः कृषे मन्दराशाङ्गभृमितनये कर्मस्थितैः । कन्यायां स्वजनाद्धिमोष्णकरयोः पापग्रहैर्द्रप्रयोः स्यातां यद्यभयोदयेऽर्कश्चशिनौ तोये तदा मज्जितः ॥ २ ॥

जिस जातक के जन्मकाल में लग्न से चतुर्थ और दशम में किसी एक में सूर्य और दूसरे में मङ्गल हो तो उस जातक का पत्थर के चोट से मरण कहना चाहिए। तथा शनि, चन्द्रमा और मङ्गल क्रम से चतुर्थ, सप्तम और दशम में स्थित हों

तो उस जातक का कृप में गिर कर मरण होता है।

एवं सूर्य और चन्द्रमा दोनों कन्या राशि में स्थित हो कर पापप्रह से देखे जाते

हों तो उस जातक का अपने वन्युजनों के साथ मरण होता है।

यदि द्विस्वभाव राशियों (मिथुन, कन्या, धतु और मीन) में से कोई राशि लग्न में हो और उस लग्न में सूर्य, चन्द्रमा दोनों बैठे हों तो जल में डूब कर उस जातक का मरण होता है ॥ २॥

अन्य मरण् योग—

मन्दे कर्कटगे जलोदरकृतो सृत्युर्मृगाङ्के सृगे

शस्त्राग्निप्रभवः शशिन्यग्रभयोर्मध्ये कुजन् स्थिते ।

कन्यायां क्थिरेात्थशोषजनितस्तद्वित्स्थते शीतगी
सौरर्न्ने यदि तद्वदेव हिमगौ रज्ज्विग्निपातैः कृतः ॥ ३ ॥

जिस जातक के जन्मकाल में शनैश्वर कर्क में और चन्द्रमा मकर में बैठा हो तो

उस जातक का जलोदर रोग से मरण होता है।

तथा मङ्गल के गृहों ( मेप और वृश्चिक ) में से किसी राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा दो,पापब्रहों के मध्य में स्थित हो तो शस्त्र या अग्नि से उस जातक का मरण होता है। यदि कन्या में स्थित हो कर चन्द्रमा दो पापब्रहों के मध्य में स्थित हो तो स्थिर के निकार या शोपरोग ( चय रोग ) से उस जातक का मरण होता है।

यदि दा शनि के गृहीं (मकर और कुम्भ) में से किसी में स्थित हो कर चन्द्रमा दो पापप्रहों के मध्य में स्थित हो तो रस्सी (फांसी) या अग्नि से उस जातक का

मरण होता है ॥ ३ ॥

वन्धाद्वीनवमस्थयोरश्चभयोः सौम्यग्रहादृष्यो-द्रष्काणैश्च ससर्पपाशनिगढैश्छिद्रस्थितैर्वन्धनात् । कन्यायामश्चभान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे सूर्ये लग्नगते च विद्धि मरणं स्नोहेतुकं मन्दिरे ॥ ४ ॥ जिस जातक के जन्मकाल में लग्न से पञ्चम और नवम स्थान में पापग्रह स्थित हों और उन दोनों के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो उस जातक का बन्धन से मरण होता है।

तथा लग्न से अष्टम स्थान में सर्पपाश और निगड संज्ञक द्रेष्काणों में से कोई द्रेष्काण हो तो भी चन्ध्रन से उस जातक का मरण होता है।

कर्क का द्वितीय, तृतीय, वृश्चिक का प्रथम, द्वितीय और मीन का तृतीय सर्प पाश संज्ञक देष्काण होता है। एवं मकर का प्रथम देष्काण निगड संज्ञक होता है।

तथा जिस जातक के जन्मकाल में पापप्रह से युक्त चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित हो कर लग्न से सप्तम स्थान में शुक्र मेप में और सूर्य लग्न में स्थित हो तो अपने गृह में स्त्री के कारण उस जातक की मृत्यु होती है ॥ ४ ॥

#### अन्य मरण योग-

श्रलोद्भिन्नतनुः सुखेऽवनिसुते सूर्ये ऽपि वा खे यमे सप्रज्ञीणहिमांशुभिश्च युगपस्पापैक्षिकोणाद्यगैः । वन्धुस्ये च रवौ वियत्यवनिजे ज्ञोणेन्दुसंवीज्ञिते काष्ठेनाभिद्वतः प्रयाति मरणं सूर्योत्मजेनेज्ञिते ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्मकाल में लग्न से चतुर्थ स्थान में सूर्य या मङ्गल और दशम में शनैश्वर हो तो उस जातक का गूल से मरण होता है।

तथा चीणचन्द्रमा युक्त पापग्रह पद्मम, नवम और लग्न में वैठे हों तो भी गूल से मरण होता है।

इसी प्रकार चतुर्थ में सूर्य और दशम में मङ्गल स्थित हो तथा उन पर चीण चन्द्रमा की दृष्टि हो तो भी शूल से मरण होता है।

यदि चतुर्थ में सूर्य और दशम में मङ्गल स्थित हो और उन पर शनैश्चर की दृष्टि हो तो उस जातक की लकड़ी के प्रहार से मरण होता है ॥ ५॥

#### अन्य मरण योग-

रन्ध्रास्पदाङ्गिहिवुकैर्लगुडाहताङ्गः प्रचीणचन्द्ररुधिरार्किदिनेशयुक्तैः। तैरेव कर्मनवमोदयपुत्रसंस्थर्धूमाग्निवन्धनशरीरनिकुट्टनान्तः॥६॥

जिस जातक के जन्मकाल में अष्टम स्थान में चीण चन्द्रमा, दशम स्थान में मङ्गल, लग्न में शनैश्वर और चतुर्थ स्थान में सूर्य वैटा हो तो उस जातक का लाठी के प्रहार से मरण होता है।

तथा दशम में चीण चन्द्रमा, नवम में मङ्गल, लग्न में शनि और पञ्चम में सूर्य हो तो धूआं, अग्नि, बन्धन या काष्टादि प्रहार से उस जातक की मृत्यु होती है ॥६॥ अन्य मरण योग-

वन्ध्वस्तकर्मसहितैः कुजसूर्यमन्दैर्निर्याणमायुधिखिजितिपालकोपैः । सौरेन्द्रभूमितनयैश्च सुखास्पदस्थैर्ज्ञेयः कृमिजतकृतश्च रारीरपातः॥७॥

जिस जातक के जन्मकालिक लग्न से चतुर्थ में मङ्गल, सप्तम में सूर्य और दशम में शनेश्वर स्थित हो तो उस जातक का शख, अग्नि या राजा के कीप से मरण होता है।

तथा शनैश्वर दितीय में, चन्द्रमा चतुर्थ में और मङ्गल दशम में स्थित हो तो

उस जातक के शरीर में कीड़े पड़ने से मरण होता है ॥ ७ ॥ अन्य मरण योग-

खस्थेऽर्केऽवनिजे रसातलगते यानप्रपाताद्वधो यन्त्रोत्पीडनजः कुजेऽस्तमयगे सोरेन्द्रिनेवृद्गमे । विण्मध्ये रुधिराकिशोतिकरणैर्जुकाजसौरर्त्तगै-र्यातैर्वा गलितेन्द्रसूर्यरुधिरैन्योमास्तवन्ध्वाद्वयान् ॥ ८॥

जिस जातक के जन्मकालिक लग्न से दशम स्थान में सूर्य, चतुर्थ स्थान में मङ्गल वैठे हों तो उस जातक का सवारी से गिर कर मरण होता है।

तथा छप्न से सप्तम स्थान में मङ्गल और छप्न में शनैश्वर, चन्द्रमा, सूर्य ये तीनों स्थित हों तो उस जातक का यन्त्र (ऐजन, कोल्ह्र आदि) से मरण होता है।

एवं मङ्गल, शनैश्वर और चन्द्रमा क्रम से तुला, मेप और शनि के गृहों (मकर, कुम्म) में से किसी में स्थित हों जैसे मङ्गल तुला में, शनैश्वर मेप में और चन्द्रमा मकर या कुम्भ में, स्थित हो तो उस जातक का विष्ठा में गिर कर मरण होता है। इसी तरह चीणचन्द्रमा दशम में, सूर्य सप्तम में और मङ्गल चतुर्थ में स्थित हो तो उस जातक का भी विष्ठा में गिर कर मरण होता है। ८॥

अन्य मरण योग-

चोर्यान्वितवक्रचोच्चिते चोर्येन्दौ निधनस्थिते उर्कजे। गुल्लोद्भवरोगपीडया मृत्युः स्यात्क्रमिशस्त्रदाहजः॥ ६॥

जिस जातक के जन्मकाल में चीण चन्द्रमा बलवान् मङ्गल से देखा जाता हो और शनैश्वर लग्न से अष्टम स्थान में स्थित हो तो उस जातक का गुद्मार्ग में उत्पन्न रोग की पीडा से, शरीर में कीड़े पड़ने से, शस्त्र से या अग्नि में जलने से मरण होता है ॥ ९ ॥

अन्य मरण योग— श्रस्ते रवौ सरुधिरे निधनेऽर्कपुत्रे ज्ञोणे रसातलगते हिमगौ खगान्तः।

### लग्नात्मजाष्टमतपःस्विनमौममन्द्-चन्द्रेस्त शैलशिखराशनिकुड्यपातैः॥ १०॥

जिस जातक के जन्मकाल में मङ्गल के सहित सूर्य सप्तम स्थान में, शनैश्वर अष्टम स्थान में और चीणचन्द्रमा चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो उस जातक का मरण पन्नी से होता है।

तथा लग्न में सूर्य, पञ्चम स्थान में मङ्गल, अष्टम स्थान में शनैश्वर और नवम स्थान में ज्ञीणचन्द्रमा हो तो उस जातक का पर्वत के शिखर पर से गिर कर, वज्र-पात या दीवाल के गिरने से मरण होता है ॥ १० ॥

पूर्वोक्त योग के अभाव में मरण योग-

द्वाचिशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य स्र्रिभिः। तस्याधिपतिर्भवोऽपि चा निर्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति॥११॥

जिस जातक के जन्मकाल में पूर्व कथित मरण योगों में से कोई भी योग न हो तो जन्मकाल में जो देष्काण हो उससे वाईसवां देष्काण खृत्यु का कारण होता है ऐसा पण्डितों ने कहा है। किस तरह मरण का कारण होता है इसको स्पष्ट करते हैं, जैसे उस बाईसवें देष्काण का जो स्वामी हो उसका जो गुण (अग्न्यस्व्वायुष इत्यादि) उसके द्वारा मरण का कारण होता है। अथवा वह बाईसवां देष्काण जिस राशि में पड़े उस राशि का जो स्वामी उसके गुण द्वारा मरण होता है।

वह वाईसवां देष्काण लग्न से अष्टम राशि में होता है, जैसे लग्न में प्रथम देष्काण का उदय हो तो उससे अष्टम राशि का प्रथम देष्काण, लग्न में द्वितीय देष्काण का उदय हो तो उससे अष्टम राशि का द्वितीय देष्काण, लग्न में तृतीय देष्काण का उदय हो तो उससे अष्टम राशि का तृतीय देष्काण वाईसवां देष्काण होता है।

अतः यहां पर यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त योगों में कोई योग जनमकाल में नहीं हो और न अप्टम स्थान किसी भी ग्रह से युत दृष्ट हो तो वाईसवां द्वेष्काण का स्वामी और अप्टम राशि का स्वामी इन दोनों में जो बलवान् हो उसी के दोप से जातक का मरण होता है ॥ १९ ॥

किस तरह के भूमि में मरेगा इसका ज्ञान-

होरानवांशकपयुक्तसमानभूमौ

योगेचणादिभिरतः परिकल्यमेतत्।

मोहस्तु मृत्युसमयेऽनुदितांशतुल्यः

स्वेशेचिते द्विगुणितस्त्रिगुणः शुमैश्च ॥ १२॥

जातक के जन्मकालिक लग्न में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का स्वामी

जिस राशि में बैठा हो उस राशि के सदश भूमि में जातक की मृत्यु होती है। यथा नवांश स्वामी मेप राशि में हो तो भेड़, वकड़ी के रहने की जगह में, वृप में हो तो गों, बैठ, भेंस आदि चतुप्पद के रहने की जगह में, मिथुन में हो तो घर में, कर्क में स्थित हो तो कृप में, सिंह में स्थित हो तो वन में, कन्या में स्थित हो तो कृप में, तुठा में स्थित हो तो वाजार में, वृश्चिक में स्थित हो तो किसी छिड़ में, घचु में स्थित हो तो घोड़े के रहने की जगह में, मकर में स्थित हो तो जठपाय देश में (जठ प्रायमनूप स्यादित्यमर:), कुम्भ में स्थित हो तो घर में और मीन में स्थित हो तो भी जठपाय देश में स्थित हो तो भी जठपाय देश में सरण होता है।

यहां पर इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वोक्त मृत्यु योग में जिस जातक का मरण जलादि में कहा गया है उस को वहीं पर कहना चाहिए। राशि के वश प्रतिपादित भूप्रदेश में नहीं। अथवा वह नवांश स्वामी जिस राशि में स्थित हो उस में और अन्य कोई प्रह स्थित हो तो उस की भूमि में जातक का मरण कहना चाहिए। अथवा नवांश स्वामी जिस प्रह को देखता हो उस की भूमि में मरण कहना चाहिए। अथवा नवांश स्वामी जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस के स्वामी के सदश भूमि में मरण कहना चाहिए।

इस तरह से यदि बहुत तरह की मरण भूमि की प्राप्ति हो तो उन में जो सब से बढ़ी ग्रह हो उसी की भूमि में मरण कहना चाहिए।

यहां पर शक्का होती है कि पूर्वोक्त राशि सम्बन्धी भूमि जो कहा गया है वह उस राशि के स्वामी का भी भूमि जानना चाहिए। परख जिस यह की दो राशियां हैं उस की भूमि का निश्चय किस तरह किया जायगा, इस का उत्तर यह है कि जो यह दो राशियों का स्वामी है त्रिकोण राशि सम्बन्धी भूमि उस यह की भूमि जाननी चाहिए।

जैसे रांच की सिंह राशि सम्बन्धी भूमि वन, चन्द्रमा के कर्क राशि सम्बन्धी जलप्रायदेश, मङ्गल की मेप राशि सम्बन्धी भेड़, वकरी के रहने की जगह, बुध की कन्या राशि सम्बन्धी जलप्रायदेश, बृहस्पति की धनु राशि सम्बन्धी वाजार, शनेश्वर की कुम्भ राशि सम्बन्धी गृह भूमि है। किसी का मत है कि रज्यादि ग्रह की 'देवास्व्विशिवहारकोशशयन' ध्रयादि से प्रतिपादित भूमि है।

मरण काल में मोह का ज्ञान—जन्मकालिक लग्न में जितने नवांश भोगने को बाकी रहे, उस भोग्य नवांश सम्बन्धी जितना समय हो उतने समय तक मरण समय में मोह (बेहोशी) रहती है।

अगर छम्न के जपर छग्नेश की दृष्टि हो तो उक्त समय से द्विगुणित समय तक बेहोशी कहनी चाहिए। बृहज्जातकं

यदि छान के ऊपर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो उक्त समय से त्रिगुणित समय तक मोह कहना चाहिए।

एवं यदि छम्न के ऊपर छग्न स्वामी और शुभग्रह दोनों की दृष्टि हो तो उक्त संमय से पट्गुणित समय तक मोह कहना चाहिए॥ १२॥

> मृतक के देह के परिणाम का ज्ञान— दहनजलविमिश्रीर्भस्मसंक्लेदशोषे-निधनभवनसंस्थैन्यालवर्गेषिंडम्बः । इति शवपरिणामिधन्तनीयो यथोक्तः पृथुविरचितशास्त्राद्गत्यनुकादि चिन्त्यम् ॥ १३ ॥

जन्मकालिक लग्न से अष्टम स्थान में वर्तमान द्रेष्काण ( लग्न के उदित द्रेष्काण से बाईसवाँ द्रेष्काण ) अग्निसंज्ञक हो तो मृतक की लाश जलाई जाती है, जल-संज्ञक हो तो जल में वहाई जाती है, मिश्रसंज्ञक ( शुभग्रह के द्रेष्काण पापग्रह युक्त या पापग्रह के द्रेष्काण शुभयुक्त ) हो तो कहीं पर सूख जाती है, सर्पसंज्ञक हो तो विष्टा ( कुत्ता, श्वाल, काक आदि के भन्नण से विष्टा ) हो जाती है। अब द्रेष्काण की संज्ञा को कहते हैं—

पापप्रहों के देष्काण की अग्नि संज्ञा, शुभग्रहों के देष्काण की जल संज्ञा तथा शुभग्रह के देष्काण पापग्रह युक्त और पापग्रह के देष्काण शुभग्रह युक्त की मिश्रसंज्ञा है।

तथा कर्क के द्वितीय, तृतीय वृश्चिक के द्वितीय और मीन के तृतीय सर्पसंज्ञक द्वेष्काण हैं।

कहा भी है-

शशिगृहपूर्वापरगः कीटस्य च मीनपश्चिमोपगतः।
निधने यस्य भवन्ति द्रेष्काणास्तस्य च मृतस्य॥
भुञ्जन्ति वायसाद्याः प्राणिसमूहा न चास्ति सन्देहः।
पापग्रहद्रेष्काणो यस्याष्टमराशिसंस्थितो भवति॥
दहनं प्राप्नोति नरो मृतमात्रो निश्चयास्त्रवदेत्।
एवं सौम्यद्रेष्काणो जलमध्ये चिष्यते नरोऽत्र मृतः॥
सौम्यद्रेष्काणः पापैः पापद्रेष्काणोऽपि सौम्यसंयुक्तः।
यस्याष्टमभवनगतः शोषं प्राप्नोति सोऽपि मृतः॥

तथा ज्यौतिप शास्त्र रूपी समुद्र में अनेक प्रन्थों को देख कर मृतक की क्या गति होगी, जातक किस छोक से आया है और जन्मान्तर में किस योनि में कहाँ था इत्यादि कहना चाहिए॥ १३॥

#### पूर्वजन्म-परिज्ञान-

गुरुग्डुपतिशुक्तौ सूर्यभौमौ यमज्ञौ विवुधितृतिरश्चो नारकीयांश्च कुर्युः। दिनकरशशिवीर्याधिष्ठितास्त्र्यंशनाथाः प्रवरसमकनिष्ठास्तुङ्गहासादनृके॥

सूर्य और चन्द्रमा के वश बृहस्पति, चन्द्रमा-शुक्र, सूर्य-मङ्गल और शनेश्वर-बुध कम से देवलोक, पितृलोक, तिर्यग्लोक और नरकलोक से आये हुए मनुष्यों को वताते हैं। ईजैसे सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों में जो बलवान् हो वह बृहस्पति के देष्काण में हो तो देवलोक से आये हुए को वताते हैं। अगर वह चन्द्रमा या शुक्र के देष्काण का हो तो पितृलोक से, सूर्य या मङ्गल के देष्काण का हो तो तिर्यग्लोक से और शनेश्वर या बुध के देष्काण का हो तो नरकलोक से आये हुए मनुष्यों को वताते हैं। तथा उक्त प्रहोंके वश उक्त लोकों में किस तरह रहता था इस का ज्ञान-जैसे उक्त प्रह अपने उच्च का हो तो उक्त लोक में श्रेष्ठ था ऐसा कहना चाहिए। अगर उच्च और नीच दोनों के मध्य में हो तो मध्यम और नीच में हो तो नीच कर्म करने वाला था ऐसा कहना चाहिए।

भविष्य में गम्य लोक का ज्ञान— गतिरपि रिपुरन्ध्रत्र्यंशपोऽस्तस्थितो वा गुरुरथ रिपुकेन्द्रच्छिद्रगः स्वोचसंस्थः। उदयति भवनेऽन्त्ये सौम्यभागे च मोक्षो भवति यदि वत्तेन प्रोजिसतास्तत्र शेषाः॥ १४॥

इति श्रीवराहिमिहिरकृते वृह्वजातके नैर्याणिकाध्यायः पञ्चिवशः ॥ २१ ॥ जिस जातक के जन्मकाल में पष्ट, सप्तम और अष्टम स्थान ग्रह से रहित हों तो षष्ट और अष्टम स्थानों में जिन राशियों का देष्काण हो उन दोनों में जो बली हो उस का जो पूर्वोक्त लोक उस में जातक का गमन होता है। यदि पष्ट, सप्तम और अष्टम इन तीनों स्थानों में से किसी एक स्थान में ग्रह हो तो उस का जो पूर्व कथित लोक वह तथा दो या तीनों में ग्रह बैठे हों तो उन में जो बली हो उस का जो पूर्व प्रतिपादित लोक वह जातक को मिलता है।

मोच का योग-जिस के जन्मकाल में अपने उच (कर्क) में स्थित हो कर

बृहस्पति पष्ट, केन्द्र या अष्टम में बैठा हो तो वह जातक मुक्त होता है।

तथा मीन में स्थित हो कर वृहस्पति लग्न में वैठा हो और शुभग्रह के अंश में हो तथा अवशिष्ट ग्रह (रिव, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, शुक्र और शनि) बलरहित हो तो वह जातक मुक्त होता है ॥ १५॥

इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां नैर्याणिकाध्यायः पञ्चविंदाः।

## अथ नष्टजातकाध्यायः षड्विंदाः

उस में पहले अयन का ज्ञान-

श्राधानजन्मापरियोधकाले सम्पृच्छतो जन्म वदेद्विलग्नात्। पृर्वापरार्धे भवनस्य विन्दाङ्गानावुदग्दिल्एगो प्रसृतिम् ॥ १ ॥

जिस को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है किन्तु गर्भाधान समय का ज्ञान है उस का निषेकाध्याय में कथित 'तस्कालमिन्दुसहितो द्विरसांशको यः' इत्यादि प्रकार से जन्म समय का सुख पूर्वक ज्ञान हो सकता है।

किन्तु जिस का जन्मकाल और गर्भाधानकाल दोनों में से किसी का ज्ञान नहीं है उस के जन्मकाल का ज्ञान किस तरह करना चाहिए इस को बताते हैं।

जैसे जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न करे उस समय ताकालिक स्पष्ट रिव वना कर लग्न साधन करना, उस लग्न के अंश पंद्रह से अल्प हों तो उत्तरायण सूर्य में और पन्द्रह से ज्यादा हो तो दत्तिणायन सूर्य में जन्म कहना चाहिए॥ १॥

वर्ष और ऋतु का ज्ञान-

लग्निकोणेषु गुरुस्त्रिभागैविकरूष्य वर्षाण वयोऽनुमानात्। श्रीष्मोऽर्कलग्ने कथितास्तु शेषैरन्यायनर्तावृतुरर्कचारात्॥२॥ प्रश्नकालिक लग्न में वर्तमान द्रेष्काण से बृहस्पित की स्थिति जाननी चाहिए। जैसे प्रश्न लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो उसी राशि के बृहस्पित रहने पर जन्म कहना चाहिए।

यदि प्रश्न लग्न में दूसरा देष्काण हो तो लग्न से पञ्चम राशि में स्थित बृहस्पति में जन्म कहना चाहिए।

अथवा प्रश्न छग्न में तीसरा देष्काण हो तो छन्न से नवम राज्ञि में स्थित

बृहस्पति में जन्म कहना चाहिए।

किसी का मत है कि प्रश्न लग्न में प्रथम द्रेष्काण का उदय हो तो प्रश्न काल में प्रश्न लग्न से जितनी संख्या वाली राशि में बृहस्पति वर्तमान हो उतने वर्ष प्रश्न-कर्ता का कहना चाहिए।

तथा प्रश्न छन्न में द्वितीय देष्काण का उदय हो तो प्रश्न छन्न सेपांचवेंस्थान की राशि से जितनी संख्या वाली राशि में बृहस्पति हो उतने वर्ष प्रश्नकर्ता का कहना चाहिए।

एवं प्रश्न लग्न में तृतीय देश्काण का उदय हो तो प्रश्न लग्न से नवें स्थान की राशि से जितनी संख्या वाली राशि में बृहस्पति वर्तमान हो उतने वर्ष प्रश्नकर्ता का कहना चाहिए।

परञ्च एतादश अर्थ करना ठीक नहीं है पहला अर्थ ही सर्वसम्मत है।

#### यथा यवनाचार्य-

देष्काणलमकमतस्तु राशौ गुरुविलमादिविकोणगोऽभूत्। समुद्रते तद्भवनकमेण स्वाचारभाद्वस्गतिः प्रगण्यात्॥

इस तरह साभान्य रूप से बृहस्पति की स्थिति प्रकार कहा गया है।

पर विशेष तो यहां पर यह है कि प्रश्नकालिक लग्न में प्रथम द्वादशांश का उदय हो तो लग्न में बृहस्पति के रहने पर जन्म कहना चाहिए।

दूसरे द्वादशांश का उदय हो तो प्रश्न लग्न से दूसरे स्थान में स्थित गुरु में जन्म कहना चाहिए।

तीसरे द्वादशांश का उदय हो तो प्रश्न लग्न से तीसरे स्थान में स्थित बृहस्पति में जन्म कहना चाहिए। और चतुर्थ द्वादशांश का उदय हो सो प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में स्थित बृहस्पति में जन्म कहना चाहिए।

एवं पञ्चमादि द्वादशांश के वश पञ्चमादि स्थान में स्थित गुरु में जन्म कहना चाहिए।

वय के अनुमान से वर्ष कहना चाहिये। जैसे पूर्वोक्त प्रकार से लाये हुए बृह-स्पति से प्रश्नकालिक बृहस्पति पर्य्यन्त गिने यदि १२ वर्ष से अल्प हो तो उतनी ही प्रश्न कर्ता की अवस्था जाननी चाहिये, यदि बारह वर्ष से ज्यादा हो तो १२ में पूर्वोक्त संख्या को जोड़ कर अवस्था कहनी चाहिए।

अगर २४ वर्ष से ज्यादा मालूम पड़े तो चौबौस में पूर्वोक्त संख्या को जोड़ कर अवस्था कहनी चाहिए इसी तरह आगे भी विचार करे।

जब इस तरह से आनीत अवस्था में सन्देह हो तो पुरुष छत्तण से अवस्था जाननी चाहिए।

यथा पुरुष ठलण में कहा है—
पादौ सगुरुषो प्रथमं प्रिइष्ट जङ्घे द्वितीये तु सजानुवक्त्रे ।
मेढ्रोरुमुक्ताश्च ततस्तृतीयं नाभिं किंट चेति चतुर्थमाहुः ॥
उदरं कथयन्ति पञ्चमं हृदयं पष्टमथ स्तनान्वितः ।
अथ सप्तममंसजन्नुणी कथयन्त्यप्टममोष्टकन्धरे ॥
नवमं नयने च सञ्जुणी सठठाटं दशमं शिरस्तथा ।
अशुभेष्वशुभं दशाफ्ठं चरणाचेषु शुभेषु शोभनम् ॥

प्रश्न कर्ता प्रश्नकाल में जिस अङ्ग को हाथ से स्पर्श करते हुए प्रश्न करे उसके अनुसार वय कल्पना करके कहना चाहिए।

जैसे पांव स्पर्श करते हुए प्रश्न करे तो एक वर्ष, जङ्घा को स्पर्श करते हुए प्रश्न करे तो दो वर्ष इ्रथादि प्रकार से अवस्था जाननी चाहिये। जिस की उमर १२० वर्ष से ज्यादा हो उसकी नष्ट कुण्डली नहीं वनती है।
. अव जन्मकालिक ऋतु का ज्ञान। प्रश्नसमय में लग्न में सूर्य हो या सूर्य का देंकाण होतो ग्रीष्म ऋतु में जन्म कहना चाहिए। शेष चन्द्रादि ग्रह हो तो पूर्वोक्त (देंकाण शिशिरादयः शशुरुचज्ञ०) प्रकार से ऋतु का ज्ञान करना चाहिए।

जैसे प्रश्नकालिक लग्न में शनि या शनि का देश्काण हो तो शिशिर, शुक्र हो तो वसन्त, मङ्गल हो तो प्रीष्म, चन्द्रमा हो तो वर्षा, बुध हो तो शरद, गुरु हो तो

हेमन्त ऋतु में जन्म कहना चाहिए।

यदि लग्न में बहुत ग्रह हों तो वली ग्रह के वश आई हुई ऋतु कहनी चाहिए। अगर कोई भी ग्रह लग्न में न हो तो देष्काण के वश आई ऋतु में जन्म कहना चाहिए।

अयन और ऋतु के विपरीत होने पर ऋतु, मास और तिथि का ज्ञान— चन्द्रश्वजीवाः परिवर्तनीयाः शुकारमन्द्रयने धिलोमे । द्रेष्काणभागे प्रथमे तु पूर्षो मासो उनुपाताच्च तिथिविकरूपः ॥३॥ जहां पर ऋतु, अयन इन दोनों में फरक हो वहां चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति इन को क्रम सेशुक्र, मङ्गल, शनैश्चर इन तीनों के साथ परिवर्तन कर के ऋतु कहनी चाहिए। जैसे वर्षा से वसन्त, शरद से ग्रीष्म और हेमन्त से शिशिर ऋतु जाननी चाहिए। जैसे किसी प्रश्नकर्त्ता के जन्मकाल निर्णय करने में उत्तरायण में वर्षा ऋतु आई हो तो वहां पर वसन्त, शरद ऋतु आई हो तो उस के जगह ग्रीष्म ऋतु और हेमन्त के स्थान में शिशिर ऋत कहनी चाहिए।

प्वं यदि दिषणायन में वसन्त का ज्ञान हो तो वसन्त के स्थान में वर्षा, श्रीष्म के स्थान में शरद और शिशिर के स्थान में हेमन्त ऋतु कहनी चाहिए। अब मास का ज्ञान करते हैं।

प्रश्नकालिक लग्न में पहला द्रेष्काण पड़े तो पूर्वोक्त प्रकार से आई हुई ऋतु का पहला मास, दूसरा द्रेष्काण पड़े तो उक्त ऋतु का दूसरा मास जानना चाहिए।

प्रश्न छग्न में तीसरा द्रेष्काण पड़े तो उस द्रेष्काण को दो भाग करने से छग्न के अंश पहले भाग में पड़े तो पहला मास और दूसरे में पड़े तो दूसरा मास जानना चाहिए।

अव तिथि का ज्ञान करते हैं । देष्काण के द्वारा अनुपात से तिथि का ज्ञान करना चाहिए।

जैसे एक देष्काण में १० अंश और ६०० कछा होती है, इस से ऋतु (दो मास) का ज्ञान होता है तो अनुपात किये कि ६०० कछा में दो मास (६० दिन) पाते है तो वर्तमान देष्काण सम्बन्धी कला में क्या आया तिथि मान = २ दे० सं० क०=

है॰ सं॰ क॰ , आया, अर्थात् छाञ्च तुल्य सूर्य के अंश पूर्वागत वर्तमान में वीतने

पर जन्म कहना चाहिए।

यह सीर मान से तिथि जांचने का प्रकार है।

चान्द्रतिथि, दिवा, रात्रि और जन्मकाल का ज्ञान प्रकार— झत्रापि होरापटवो द्विजेन्द्राः सूर्योशतुरुयां तिथिमुद्दिशन्ति । रात्रिधुसंक्षेत्र विलोमजन्म भागेश्च वेलाः क्रमशो विकरूपाः ॥ ४॥

होरा शास्त्र के जानने वाले पटु पण्डित ब्राह्मणों में श्रेष्ट लोग सूर्यांश के समान शुक्लादि तिथि कहते हैं, मकरादि राशि में स्थित सूर्य से माव आदि चान्द्र मास लेना चाहिए।

#### अब दिन रात्रि का ज्ञान-

प्रश्नकालिक लग्न 'गोजाश्विकर्किमिश्रुना' इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से दिन संज्ञक हो तो रात्रि और रात्रि संज्ञक हो तो दिन में जन्म कहना चाहिए।

अब समय का ज्ञान करते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से निकले हुए सूर्य के द्वारा दिन मान और रात्रिमान बना कर रख ले बाद दिन में जन्म हो तो दिनमान से और रात्रि में जन्म हो तो रात्रिमान से प्रश्न कालिक लग्न के स्वदेशीय भुक्त पर्लों को गुणा कर लग्न के स्वदेशीयोदय मान से आग देने पर जो लिए हो वही इष्टवटी आदि समझनी चाहिए॥ ४॥

अन्य के मत से मास और जन्म राशि का ज्ञान— केचिच्छुशाङ्काध्युषिताञ्चबांशाच्छुङ्कान्त्यसंज्ञं कथयन्ति मासम् । लग्नजिकोणोत्तमवीर्ययुक्तं भं प्रोच्यते उङ्गालभनादिभिन्तं ॥ ४॥

किसी आचार्य का मत है कि चन्द्रमा के नवांश में जो नचत्र हो उस नचत्र में जिस महीने में जन्म कहना चाहिए। जैसे नवांश सम्बन्धी नचत्र कृत्तिका हो तो कार्तिक में, मृगिशिरा हो तो अप्रहण में युष्य हो तो पौष में, मधा हो तो माध में, पूर्वाफाल्गुनी हो तो फाल्गुन में, चित्रा हो तो चैत्र में, विशाखा हो तो बैशाख में, ज्येष्ठा हो तो ज्येष्ठ में, उत्तरापाढ हो तो आपाढ में, श्रवण हो तो श्रावण में, पूर्वभाद्र हो तो भाद्र में और अश्विनी हो तो आश्वन में जन्म कहना चाहिए।

परञ्ज जिस नचत्र का शुक्कान्त संज्ञक मास नहीं है वहां पर बृहस्पति के चार के समान शुक्कान्त संज्ञक मास जानना चाहिए। यहां कहा है कि, 'नत्त्रतेण सहोदयसुपगच्छति येन देवपतिमन्त्री । तत्संज्ञं वक्तन्यं वर्षं मासक्रमेणेव ॥ वर्षाणि कार्तिकादीन्याग्नेयाद्वद्यानि योज्यानि । क्रमशिक्षमं च पञ्चमसुपान्स्यमन्त्यं च यद्वर्षम् ॥

अर्थ-बृहस्पति का उदय जिस मास के जिस नचत्र में हो उस नचत्र के अनु-सार मास तुल्य संज्ञा वर्ष की होती है। मास वारह होने के कारण कुछ वर्ष भी बारह होंगे, वहां कृत्तिका नचत्र से आरम्भ कर दो दो नचत्रों के कार्तिकादि वर्ष होंगे । केवल पञ्चम, एकादश और द्वादश वर्ष तीन २ नचत्र के होते हैं । अतः यहां पर सिद्ध हुआ कि मेप के अप्टम नवांश से ऊपर बूप के सप्तम नवांश पर्यन्त चन्द्रमा हो तो कार्तिक, बृप के सप्तम नवांश से ऊपर मिधुन के पष्ट नवांश पर्यन्त चन्द्रमा हो तो अग्रहण (मार्गशीर्ष), मिथुन के पष्ट नवांश से उपर कर्क के पञ्चम नवांश पर्ध्यन्त चन्द्रमा हो तो पीप, कर्क के पञ्चम नवांश से ऊपर सिंह के चतुर्थ नवांश पर्व्यन्त चन्द्रमा हो तो माध, सिंह के चतुर्थ नवांश के जपर कन्या के सप्तम नवांश पर्य्यन्त चन्द्रमा हो तो फाल्गुन, कन्या के सप्तम नवांश से ऊपर तुला के पष्ट नवांश पर्व्यन्त चन्द्रमा हो तो चैत्र, तुला के पष्ट नवांश से ऊपर वृश्चिक के पञ्चम नवांश के भोतर चन्द्रमा हो तो वैशाख, वृश्चिक के पञ्चम नवांश के ऊपर धन के चतुर्थ नवांश पर्यन्त चन्द्रमा हो तो ज्येष्ठ, धनके चतुर्थ नवांश के ऊपर मकर के तृतीय नवांश पर्व्यन्त चन्द्रमा हो तो आषाढ, मकर के तृतीय नवांश से ऊपर कुम्भ के द्वितीय नवांश पर्व्यन्त चन्द्रमा हो तो श्रावण, कुम्भ के द्वितीय नवांश से जपर मीन के पञ्चम नवांश पर्व्यन्त चन्द्रमा हो तो भाद पद और मीन के पञ्चम नवांश से ऊपर मेप के अष्टम नवांश पर्यन्त चन्द्रमा हो तो आरिवन महीने में जन्म कहना चाहिए।

अर्थात् चन्द्रमा के नवांश में कृत्तिका या रोहिणी नस्त्र हो तो कार्तिक, मृग-शिरा या आर्द्रा हो तो मार्गशीर्ष, पुनर्वसु या पुष्य हो तो पौष, अरलेषा या मधा हो तो माद, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी या हस्त हो तो फाल्गुन, चित्रा या स्वाती हो तो चैत्र, विश्वाखा या अनुराधा हो तो वैशाख, ज्येष्ठा या मूल हो तो ज्येष्ठ, पूर्वापाढ या उत्तराषाढ हो तो आपाढ, श्रवण या धनिष्ठा हो तो श्रावण, शतिभपा, पूर्वामाद, या उत्तरा माद्र हो तो भाद्रपद, रेवती, अश्विनी या भरणी हो तो आश्विन मास जानना चाहिए।

> यहां पर यवनेश्वर का वचन— मासे तु ग्रुक्कप्रतिपःप्रवृत्ते पूर्वे शशी मध्यवलो दशाहे । यदाशिसंज्ञे शीतांग्रः प्रश्नकाले नवांशके ॥ स्थितस्तदाशिगः पूर्णो यस्मिन् भवति चन्द्रमाः ।

जन्ममासः स निर्दिष्टः पुरुषस्य तु पृच्छतः। कृष्णपद्मान्तिको मासो ज्ञेयोऽत्र तु विपश्चिता॥

अव जन्म राशि का ज्ञान करते हैं।

जैसे प्रश्नकालिक लग्न, पञ्चम, नवम इन तीनों राशियों भें जो सब से अधिक बलवान राशि हो उस में जन्म कहना चाहिए।

अथवा प्रश्न पृछ्जने के समय में प्रश्न कर्ता का हाथ जिस अङ्ग को स्पर्श करता हो उस अङ्ग में जिस शक्ति का 'कालाङ्गानि वराङ्गमित्यादि' प्रकार से स्थिति हो उस राशि में जन्म कहना चाहिए।

अथवा प्रश्न समय में जो जीव देख पड़े या जिस जीव का बोळना श्रवण हो

उस के अनुसार राशि की कल्पना करे,

यहां पर यवनेश्वर-

होरादिवीर्याधिकल्प्सभाजि स्थानं त्रिकोणे शशिनोऽवधार्यम् ॥ ५ ॥ प्रकारान्तर से जन्म राशि का ज्ञान— याचान् गतः शीतकरो विलग्नाचन्द्राद्धदेत्तावित जन्मराशिः । मीनोदये मीनयुगं प्रदिष्टं भदयाहताकारस्तेश्च चिन्त्यम् ॥ ६ ॥

प्रश्नकालिक लग्न से जितने संख्यक स्थान में चन्द्रमा स्थित हो चन्द्रमा से उतने संख्यक स्थान में जो राशि हो उसी राशि में जन्म कहना चाहिये।

यदि प्रश्न लग्न मीन हो तो मीन राशि में हो जन्म कहना चाहिये। इन अनेक प्रकारों से जन्म राशि एक ही आवे तो निर्विवाद उसी राशि में जन्म कहना चाहिये। अगर भिन्न र राशि आवे तो वहां प्रश्न काल में आई हुई खाने की चीज के स्वरूप से या पशु-पन्नी आदि के दर्शन या उनके शब्द श्रवण से मेप, बैल, महिप आदि से वृप इत्यादि जन्म राशि कहना चाहिए॥ ६॥

जन्म लग्न का ज्ञान-

होरानवांशप्रतिमं विलग्नं लग्नाद्रविर्यावित वा दकारो । तस्माद्धदेत्तावित वा विलग्नं प्रष्टुः प्रस्ताविति शास्त्रमाह ॥ ७ ॥ प्रश्नकालिक लग्न में जिस राशि का नवांश हो वही राशि जन्म लग्न में कहना चाहिए।

अथवा प्रश्न छप्न में जो देष्काण वर्तमान हो उस से जितने संख्यक देष्काण में सूर्य हो प्रश्न छप्न से उतनी संख्यक राशि को जन्म छप्न कहना चाहिये॥ ७॥

प्रकारान्तर से छप्न का ज्ञान— जन्मादिशेल्लग्नगवीर्यगे वा छायाङ्गलब्नेऽर्कद्दतेऽवशिष्टम् । श्रासीनसुप्तोत्थिततिष्ठता अं जायासुखाज्ञोद्यगं प्रदिष्टम् ॥ ८॥

प्रस्वकालिक लग्न में जो ग्रह हो उस को तास्कालिक बनाकर लिप्ता पिण्ड बनावे। अगर लग्न में बहुत ग्रह हों तो उन में जो बली हो उस को तास्कालिक कर के लिप्ता पिण्ड बनावे। तथा प्रश्न समय में द्वादश अञ्जल शङ्ककी छाया अञ्जल लासक जितनी हो उस से लिप्ता पिण्ड को गुणा कर द्वादश का भाग देने से जो शेष रहे वह जन्म लग्न जानना चाहिए।

जैसे अगर प्रश्न कर्ता वैठ कर प्रश्न करे तो प्रश्नकालिक लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि पड़े उसी राशि का जन्मलग्न जानना चाहिए।

अगर पड़े २ प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न से जो चतुर्थ राशि हो वही जन्मलग्न समझना चाहिए।

यदि विद्योंने या किसी अन्य स्थान से उठते हुए प्रश्न करे तो प्रश्नकालिक छान से जो दशम राशि हो वही जन्मलान की राशि होती है। यदि खड़े हो कर प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न ही जन्मलान संसक्षना चाहिए।

कहा भी है-

उत्तिष्टतो विल्ग्नात्प्रष्टुः सुप्तस्य बन्युल्ग्नाच् । उपविष्टस्यास्तमये व्रजतो मेपूरणस्थानात् ॥ ८ ॥

प्रकारान्तर से नष्ट जातक का ज्ञान-

गोसिंहा जितुमाएमी कियतुले कन्यामृगी च कमा-रसंघग्यों दशकाएसप्तविषयेः शेषाः स्वसंख्यागुणाः । जीवारास्फुजिदेन्द्वाः प्रथमवच्छेषा श्रद्धाः सीम्यव-द्राश्चीनां नियतो चिधिर्श्रहगुतैः कार्याश्च तह्चर्गणाः ॥ ६ ॥

प्रश्न लग्न का कलापिण्ड कर उसके गुणकाङ्क से गुणा करे। अगर लग्न में कोई प्रह हो तो उसके गुणकाङ्क से भी पूर्व गुणनफल को गुणा करे।

राशि के गुणकाङ्क कम से ये हैं, वृप और सिंह का दश, मिथुन और वृश्चिक का भाट, मेप और तुला का सात, कन्या और मकर का पांच और शेप राशियों के राशि संख्या तुल्य गुणक होते हैं। जसे कर्क का चार, धन का नय, कुम्म का एग्यारह और मीन का वारह गुणक होता है।

तथा ग्रह का गुणकाङ्क कम से सूर्य का पांच, चन्द्र का पांच, मङ्गल का आठ, बुध का पांच, बृहस्पित का दश, श्रुक्त का सात, शनैश्चर का पांच और राहु, केंद्र का कुछ भी नहीं है ॥ ९ ।

## रक्टार्थ गुणकाङ्क चक—

| राशि        | मेव | च्य | मि- | कर्क | सिं. | <b>क</b> . | तु. | ₹. | ਬ. | म. | कु. | मो. |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|----|----|----|-----|-----|
| राशिके गुणक | 9   | 90  | ۷   | 8    | 90   | x          | v   | 6  | 3  | ×  | 99  | 92  |
| प्रह        | ₹.  | च.  | मं. | बु.  | गु.  | ग्रु.      | श.  |    |    |    |     |     |
| प्रहके गुणक | ×   | 7.  | x   | x    | 90   | 9          | X   |    |    |    |     |     |

नज्ञ का ज्ञान-

सप्ताहतं त्रिधनभाजितशेषमृत्तं द्रवाऽधवा नवविशोध्य न बाऽधवास्यात् एवं फलत्रसहजात्मजशनुभेग्यः प्रध्दुर्वदेदुद्यराशिवशेन तेषाम् ॥१०॥

पूर्वानीत कला पिण्ड को सात से गुणा कर उसमें लग्न में प्रथम देष्काण हो तो नव जोड़ देवे, दूसरा देष्काण हो तो वैसा ही रहने देवे (न कुछ जोड़े न कुछ घटावे) तीसरा देष्काण हो तो नत हीन करे, उसमें सत्ताईस का भाग देने से बो शेप रहे वह प्रथकर्ता के अश्विनी आदि से जन्म नचत्र जानना चाहिये।

यहाँ पर किसी आचार्य का मत है कि पूर्वानीत कहा पिण्ड को सात से गुणा कर यदि प्रश्न ट्या चर राशि में हो तो उसमें नव जोड़ देदे, स्थिर राशि में हो तो चैसा ही रहने देवे, द्विस्वभाव राशि में हो तो नव घटा देवे, शेप में सत्ताईस का भाग देने से जो शेप बचे वही अश्विन्यादि कम से जन्म नचन्न जानना।

इसी तरह यदि कोई अपनी खी का नचन्न पृद्धे तो प्रश्न कालिक लग्न से सप्तम राशि द्वारा प्रतेकि किया करके नचन्न ज्ञान करे उसे उसकी खी का जन्म नचन्न कहना चाहिए।

यदि भाई का नचत्र पृष्ठे तो प्रश्न छन्न से तृतीय स्थान द्वारा और शत्रु का जन्म नचत्र पृष्ठे तो प्रश्न छन्न से पष्ट स्थान द्वारा पूर्वोक्त क्रिया करके जन्म नचत्र कहना चाहिए॥ १० ॥

> प्रकारान्तर से वर्षादि का ज्ञान— वर्षर्तुमासातिथयो द्युनिशं ह्युडूनि वेलोद्यज्ञनवभागविकत्पनाः स्युः। भूयोद्शाद्यिणिताः स्वविकत्पभक्ता वर्षाद्यो नवकृदानविशोधनाम्याम्॥ ११॥

पूर्वोक्त प्रकार से तात्कालिक लग्न के कला पिण्ड को राशि के गुणकाञ्च से गुणा कर प्रह के गुणकाञ्च से गुणा करे। फिर उसको चार स्थान में स्थापित करके एक स्थान में दश से, दूसरे स्थान में आठ से, तीसरे स्थान में सात से और चौथे स्थान में पाँच से गुणा कर उन सबों में पूर्वोक्त प्रकार से जैसा जहाँ योग्य हो उस तरह नव जोड़ कर, न जोड़ कर न घटाकर या घटाकर अपने-अपने विकल्पों से भाग देने से वर्ष आदि (वर्ष, ऋतु, मास, पत्त, तिथि, दिन, रात, नत्तन्न, वेला, लग्न, नवांश आदि) का ज्ञान होता है। इसको आगे स्पष्ट करते हैं॥ ११॥

पूर्वोक्त वर्ष भादि का स्पष्ट ज्ञान— विश्वेया दशकेष्वब्दा ऋतुमासास्तथैव च । श्रप्टकेष्विप मासाद्धौतिथयश्च तथा स्मृताः ॥ १२ ॥

पूर्व में आनीत दश गुणित कलापिण्ड में एक सौ वीस का भाग देने से जो शेष रहे वह गत वर्ष होता है। उसी अङ्क में छै का भाग देने से शेप शिशिर आदि ऋतु ( एक शेप बचे तो शिशिर, दो शेप बचे तो वसन्त, तीन शेप बचे तो थ्रीष्म, चार शेप बचे तो वर्षा,पाँच शेप बचे तो शरद और छै शेप बचे तो हेमन्तऋतु) होती हैं।

तथा उसी दश गुणित अङ्क में दो का भाग देने से एक शेष बचे तो उक्त ऋतु के प्रथम मास और शून्य शेष बचे तो दूसरा मास जन्ममास होता है।

इसी तरह दूसरे स्थान में आठ से गुणे हुए अक्क में दो का आग देने से एक शेष बचे तो शुक्कपृत्त और शून्य शेष बचे तो कृष्णपत्त जन्म का पत्त होता है। फिर उसी अक्क में पन्द्रह का आग देने से जो शेष बचे वह जन्मतिथि होती है।

> दिन, रात्रि आदि ज्ञान के प्रकार— दिचारात्रिप्रसूर्ति च नत्त्रत्रानयनं तथा। सप्तकेष्वपि वर्गेषु नित्यमेवोपलत्त्रयेत्॥ १४॥

तीसरे स्थान में सात से गुणे हुए पूर्व कथित अङ्कों में दो का भाग देने से एक शेष बचे तो दिन में और शून्य शेष बचे तो रात्रि में जन्म कहना चाहिए। तथा उसी में सत्ताईस का भाग देने से जो शेष बचे वह अश्विनी आदि क्रम से जन्म नत्त्रत्र होता है ॥ १३ ॥

इष्टकाळ जानने का प्रकार-

वेलामथ विलग्नं च होरामंशकमेव च। पञ्चकेषु विजानीयानप्रजातकसिद्धये॥ १४॥

चौंथे स्थान में पाँच से गुणे हुए अङ्कों में जन्म हो तो दिनमान से, रात्रि में जन्म हो तो रात्रिभान से भाग देने पर जो शेष बचे वह दिन या रात्रि में गत इष्टघटी होती है।

अब दृष्टकाल का ज्ञान हो जाने से रारपादि लग्न का ज्ञान करके उसके होरा, द्रेष्काण, नवींश, द्वादशांश और त्रिंशांश,का ज्ञान करना चाहिए। एवं उस समय में तास्कालिक प्रहों का ज्ञान करना चाहिए। बाद में र्व्वकथित प्रकार से दशा, अन्तर्दशा, अष्टकवर्ग आदि से फलादेश कहना चाहिए॥ १४॥

प्रकारान्तर से पुनः जन्म नचत्र का ज्ञान— संस्कारनाममात्रा द्विगुणा छायाङ्कुलैः समायुक्ता । शेषं त्रिनचक्रभक्ता नचत्रं तद्धनिष्ठादि ॥ १४ ॥

प्रश्नकर्ता के पुकारने का जो नाम हो उसमें जितनी मात्राएँ हों उस को दो से गुण कर उसमें उस समय १२ अङ्गुल शङ्क की छाया माप कर मिलावे। उसमें २७ का भाग देने से जो शेष वचे वह धनिष्ठा आदि क्रम से जन्म नचत्र जानना चाहिए।

> मात्रा जानने का पद्य— एकमात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते । त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यक्षनञ्चार्द्वमात्रकम् ॥ १५ ॥

पुनः प्रकारान्तर से जन्म नचत्र का ज्ञान— द्वित्रिचतुर्दशदशतिथिसप्तित्रगुणा नवाष्ट्वेन्द्राद्याः। पञ्चदशद्वास्तिद्दिङ्मुखान्विता भं धनिष्ठादि॥ १६॥

प्रश्नकर्ता का मुख जिस दिशा की तरफ हो उस दिशा केअङ्क को पन्द्रह से गुण कर फिर उसमें प्रश्न करने के समय उस स्थान पर जितने मनुष्य जिस २ दिशा की तरफ मुख करके वैठे हों उन दिशाओं का अङ्क जोड़ देवे, उसमें सत्ताइस का माग देने से जो शेष बचे वह धनिष्ठा आदि कम से जन्म नचत्र होता है।

पूर्व आदि दिशाओं का अङ्क 'पूर्व दिशा का दो, अग्नि कोण का तीन, दिलण का चौदह, नंक्ट्रेंच कोण का दश, पश्चिम का पन्द्रह, वायब्य कोण का इक्कीस,

उत्तर का नव और ईशान कोण का आठ' ये हैं॥ १६॥

नष्टजातक का उपसंहार-

इति नष्टजातकमिद्ं बहुपकारं मया विनिर्दिष्टम्। प्राह्ममतः सन्डिज्यः परीक्य यत्नाद्यथा भवति॥ १७॥

इति श्रीषराहमिहिरकृते वृहज्जातके नष्टजातकाष्यायः षड्विशः ॥२६॥ वराहमिहिराचार्यं कहते हैं कि इस तरह बहुत प्रकार से मैंने नष्टजातक कहा है। किन्तु इसमें बुद्धिमान् छात्र छोग यबपूर्वक परीचा करके जो यथार्थं घटे उसको अहण करें॥ १६॥

इति बृहजातके 'विमला' नामकहिन्दीटीकायां नष्टजातकाष्यायः पढ्विंशः।

# अथ द्रेष्काणाध्यायः सप्तविंदाः

मेष के प्रथम देंष्काण का स्वरूप— फट्यां सितवस्त्रवेष्टितः छण्णः शक्त इवाभिरिक्ततुम्।

रोंद्रः परश्चं समुद्यतं धत्ते रक्तविलोचनः पुमान्॥१॥

कसर में सफेद वस्त्र छपेटा हुआ, काला वर्ण, रचा करने में सबर्थ, अयानक स्वरूप, फरसा को धारण किया हुआ, लाल नेत्रवाला और पुरुष संज्ञक, यह मेप के प्रथम देष्काण का स्वरूप है ॥ १ ॥

मेप के द्वितीय देवकाण का स्वरूप-

रक्ताम्बरा भूषणभ्रदयस्थिन्ता कुम्भारुतिर्घाजिमुकी तृषाता । एकेन पादेन स्व सेषमध्ये द्रेष्काणरूपं यवनोपदिष्टम् ॥ २ ॥ छाल वस्त, भूषण और भोजन के लिये चिन्तित, घड़े के समान स्वरूप, बोड़े के समान मुख, प्यास से पीड़ित और एक पैर से युक्त, यह भेष के दूसरे द्रेष्काण का स्वरूप यवनाचार्यों ने कहा है।

किसी आचार्य का मत है कि घोड़े के समान मुख़ होने के कारण यह चतुष्पद

देकाण है। तथा खीसंज्ञक देष्काण और खगमुखदेष्काण है॥ २॥

मेप के तृतीय द्रेण्काण का स्वरूप-

क्रः कहाइः किएलः क्रियार्थी सम्मन्तो उरमुचतद्ण्डहस्तः । रक्तानि क्लाणि विभ्रति चण्डो मेषे तृतीयः कथितस्त्रिभागः ॥ ३॥ क्रूर स्वभाव, कलाओं का ज्ञाता, पिङ्गल वर्ण, क्रियाओं का अभिलापी, नियम के पालन से रहित, लाटी धारण करने वाला, रक्त वस्त्र वाला और क्रोधी, यह मेष के तीसरे देष्काण का स्वरूप है।

कोई आचार्य इसको नरद्रेष्काण, शख से युक्त और जीवों में आसक्त कहते है।

वृप के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप—

कुञ्चितत्तृनकचा घटदेंहा दग्धपटा तृषितारानविचा। स्राभरणान्यभिवाञ्चिति नारी रूपसिदं वृषसे प्रथमस्य ॥ ४॥

कुटिल और कतरे हुए केश वाली, घड़े के समान शरीर तथा जले हुये कपड़े बाली, प्यास से दुःखी, भोजन को चाहने वाली, भूषणों को चाहने वाली तथा खी संज्ञक, यह बृप राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप है।

कोई आचार्य सामिक और शुक्र सक्त भी कहते हैं ॥ ४ ॥ वृप के द्वितीय देष्काण का स्वरूप—

चेत्रधान्य पृह्वे वुकलाहो लाइले सराकटे कुरालध्य ।

स्कन्धसुद्वहित गोपिततुल्यं जुत्परोऽजवद्नो मलवासाः ॥॥ खेती, अन्न, गृह, गौ, कला (गीत, वाद्य, नृत्य, लेख) इन को जानने वाला, हल जोतने तथा गाड़ी चलाने में कुशल, बैल के समान गर्दन वाला, भूखसे दुःखी, बकरे के सहश सुख वाला और मलिन वस्त्र धारण करने वाला, यह वृष के द्वितीय देकाण का स्वरूप है।

इस को नरद्रेष्काण अथवा चतुष्पद द्रेष्काण और तुधसक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ वृष के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप—

द्विपसमकायः पाण्डुरद्ंष्ट्रः शरभसमाङ्घिः पिङ्गलमूर्तिः । श्रविद्यगलोभव्याकुलचित्तो वृषभवनस्य प्रान्तगतोऽयम् ॥ ६ ॥

हाथी के समान शरीर वाला, सफेद दांत वाला, ऊँट के समान पांच वाला, पीले वर्ण के शरीर वाला और भेड़ तथा हरिण के लिये व्याकुल चित्तवाला, यह चुप राशि के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप है।

कोई नरसंज्ञक, कोई चतुष्पदं संज्ञक कहते हैं। इस का स्वामी शनि है॥ ६॥ मिथुन के प्रथम देष्काण का स्वरूप—

स्च्याश्रयं समिश्रवाञ्चिति कर्म नारी ह्यान्विताभरणकार्यहताद्रा च। होनप्रजोव्दित्रसुजर्तुमती त्रिभागमाद्यंतृतीयभवनस्य वदन्ति तज्जाः।।।

सूई के काम को चाहने वाली, खी, रूपवती, भूपणों में विशेष कर आदर रखने याली, सन्तान से रहित, दोनों भुजा उठाये हुई और रजस्वला, यह मिथुन के अथम डेप्काण का स्वरूप है। इस का स्वामी बुध है॥ ७॥

मिथुन के द्वितीय देष्काण का स्वरूप-

उचानसंस्थः कवची धनुष्माञ्जूरोऽस्त्रधारी गवडाननश्च । क्रीडात्मजाऽसङ्करणार्थचिन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य राशेः ॥ ८॥

वगीचे में रहने वाला, कवच, धनुप तथा अस्त्र धारण करने वाला, गरुब पत्नी के सदश मुख वाला और खेल, सन्तान, भूपण तथा धन की चिन्ता करने वाला, यह अभिश्रुन के दूसरे द्रेष्काण का स्वरूप है।

यह मनुष्यसंज्ञक या पत्तीसंज्ञक देष्काण है, इस का स्वामी शुक्र है ॥ ८ ॥ मिथुन के तृतीय देष्काण का स्वरूप—

भूषितो बरुणवद्वहुरत्नो वद्धतूणकववः सधनुष्कः। नृत्यवादितकतादु च विद्वान् काव्यकृन्मिथुनराश्यवसाने ॥६॥

भूषणों से युत, वरुण के समान अनेक रश्नों से युत, तूणीर तथा कवच को धारण करने वाला, धनुप रखने वाला, नृत्य, वाद्य तथा कलाओं में पण्डित और काव्य बनाने वाला, यह सिथुन राशि के तृतीय देश्काण का स्वरूप है।

यह न्रसंज्ञक देष्काण है, इस का स्वामी शनि है ॥ ९ ॥ कर्क राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप—

पत्रमृत्तफत्तसृद्द्विपकायः कानने मत्तयगः श्वरभाङ्गिः। कोडतुस्यवद्नो इयकण्टः कर्कटे प्रथमरूपमुशन्ति ॥ १०॥

पत्र-मूल-फलों को धारण करने वाला, हाथी के समान शरीर वाला, वन में चन्दन वृक्ष के नीचे रहने वाला, ऊँट के समान पाँच वाला, सूकर के समान सुख वाला और घोड़े के समान गर्दन वाला यह कर्क के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है। यह चतुष्पद संज्ञक हैं और इस का स्वामी चन्द्रमा है ॥ १०॥ कर्क के द्वितीय देष्काण का स्वरूप—

पद्माचिता मूर्ज्जनि भोगियुक्ता स्त्रीकर्कशाऽरण्यगता विरौति । शास्त्रां पत्नाशस्य समाधिता च मध्ये स्थिता कर्कटकस्य राशेः ॥११॥

कमल के फूलों से शोभित शिर वाली, सर्प से युक्त शरीर वाली, सी, कठेर हृद्य वाली,वन में रहने वाली,रोने वाली, पलाश वृत्त की शाखाओं पर रहने वाली-यह कर्क राशि के द्वितीय देष्काण का स्वरूप है। इस का स्वामी मङ्गल है॥ ११॥

कर्क राशि के तृतीय देष्काण का स्वरूप— भार्याभरणार्थमणेंबं नौस्थो गच्छति सर्पवेष्टितः।

हिमेश्च युतो विभूषणैश्चिपिटास्योऽन्त्यगतश्च कर्कटे ॥ १२ ॥ स्त्री के भूपणों के लिये नौका पर बैठ कर समुद्र में गमन करने वाला, सर्प से वेष्टित शरीर वाला, स्वयं सुवर्ण के भूपणों से युत, चिपटे मुख वाला—यह कर्कराश्चि के नृतीय द्वेष्काण का स्वरूप है। यह नरसंज्ञक और सर्पसंज्ञक द्वेष्काण है, इस का स्वामी बृहस्पति है ॥ ११ ॥

सिंह के प्रथम देष्काण का स्वरूप-

शाल्मलेखपरि गृधजम्बुको श्वा नरश्च मिलनाम्बरान्वितः। रौति मातृपित्विषयोजितः सिंहरूपमिदमाद्यमुच्यते॥ १३॥

सेमर के वृत्त के ऊपर गीध और सियार बैठे हुए के समान तथा कुत्ता, मनुष्य ये दोनों मिलन वस्त्र पहिने हुए माता पिता के वियोग से दुःखी हो कर रोते हुए के समान सिंह राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप है।

इस को मनुष्य संज्ञक, चतुष्पद संज्ञक तथा पत्ती संज्ञक कहते है। इस का स्वामी सूर्य है ॥ १३ ॥

सिंह के द्वितीय देष्काण का स्वरूप-

हयाक्रतिः पाण्डुरमाल्यशेखरो विभर्ति कृष्णाजिनकम्बलं नरः। दुरासदः सिंह इवात्तकार्मुको नताप्रनासो मृगराजमध्यमः॥ १४॥ घोड़े के समान स्वरूप वाला, शिर पर सफेद पुष्प की माला धारण करने वाला, काले मृग का चर्म तथा कम्बल को धारण करने वाला, मनुष्य संज्ञक, सिंह के समान दुःसाध्य, धनुधारी, नाक का अग्रभाग झुका हुआ—यह सिंह के द्वितीय देष्काण का स्वरूप है। यह मनुष्य संज्ञक और चनुष्पद संज्ञक है। इसका स्वामी बृहस्पति है॥ १४॥

सिंह के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप-

ऋज्ञाननो चानरतुरुयचेष्टो विभित्तं दण्डं फलमामिपं च। कूर्ची मनुष्यः कुटिलैश्च केरोर्मुगेश्वरस्यान्तगतस्त्रिभागः॥ १४॥

भालू के समान मुख वाला, वानर के समान चेष्टा करने वाला, दण्ड, फल तथा मांस धारण करने वाला, लम्बी दाढ़ी वाला, कुटिल शिर के वालों से युत और पुरुष संज्ञक, यह सिंह के तीसरे देप्काण का स्वरूप है।

इसको चतुष्पद संज्ञक भी कहते हैं। इसका स्वामी मङ्गल है ॥ १५॥ कन्या राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप—

पुष्पप्रपूर्णेन घटेन कन्या मलप्रदिग्धाम्बरसंवृताङ्गी। विज्ञार्थसंयोगमभीष्समाना गुरोः कुलं वाञ्छति कन्यकाद्यः॥१६॥

फूलों से भरे हुये घड़े को धारण करने वाली, कन्या, मैले कपड़े से ढके हुये शरीर वाली, कपड़ा तथा धन को चाहने वाली, गुरु के कुल की इच्छा करने वाली—यह कन्या के प्रथम देष्काण का स्वरूप है।

यह खीसंज्ञक द्रेष्काण है और इसका स्वामी बुध है ॥ १६ ॥ कन्या के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप—

पुरुषः प्रगृहीतलेखनिः श्यामो वस्त्रशिरा व्ययायकृत् । विपुलं च विभर्ति कार्मुकं रोमव्याप्ततनुश्च मध्यमः॥ १७॥

पुरुष, हाथ में कलम धारण किया हुआ, श्याम वर्ण, वस्त्र से वेष्टित शिर, खर्च और आमदनी का विचार करने वाला, बड़े धनु को धारण करने वाला और रोम युत शरीर वाला−यह कन्या के द्वितीय देष्काण का रूप है।

इसका स्वामी शनि है ॥ १७॥

कन्या राशि के तृतीय द्रेष्काण का रूप-

गौरी सुधौताष्रदुक्लगुप्ता समुन्छिता कुम्भकरच्छुद्दस्ता। देवालयं स्त्री प्रयता प्रवृत्ता वदन्ति कन्यान्त्यगतं त्रिभागम्॥ १८॥

गोरी, अच्छे वस्त्र से ढका शरीर, लम्बा शरीर, एक हाथ में घड़ा दूसरे में करछू को धारण करने वाली, पवित्र, देवता के स्थान में जाने की इच्छा करने वाली और स्त्री, यह कन्या राशि के तृतीय देष्काण का स्वरूप है। इसका स्वामी शुक्र है ॥ १८॥

तुला राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप— वीध्यान्तरापणगतः पुरुषस्तुलावा-जुन्मानमानकुशलः प्रतिमानहस्तः।

भाण्डं विचिन्तयति तस्य च सृत्यमेत-

द्रुपं चदन्ति यचनाः प्रथमं तुलायाः ॥ १६॥

रास्ते के दुकानों पर वेटने वाला, पुरुष, तराज् हाथ में धारण किया हुआ, उन्मान (जोखना) और मान (नापना) इन दोनों में कुशल, प्रतिमान (खुवर्ण-सादि काटने वाले अख) को हाथ में लिया हुआ और वर्तन तथा उसके सूर्य को विचार करने वाला-यह तुला के प्रथम देष्काण का स्वरूप है।

इसका स्वामी शुक्र है ॥ १९ ॥

तुला के द्वितीय देण्काण का स्वरूप—
कलशं परिगृद्ध विनिष्पतितुं समभीष्यति गृध्रमुखः पुरुषः।
चुधितस्तृपितश्च कलत्रसुतान् मनसैति तुलाधरमध्यगतः॥२०॥
कलश (घड़े) को हाथ में लेकर गिरने की इच्छा करने वाला, गीध के समान
मुख वाला, पुरुष, भूख-प्यास से दुःखी, खी-पुत्रों को मन से चाहने वाला, यह

तुटा राशि के सध्य देष्काण का स्वरूप है। यह पत्तीसंज्ञक भी है। इस का स्वामी शनैश्वर है॥ २०॥

तुला के तृतीय देष्काण का स्वरूप— विभीषयंश्तिष्ठति रत्निवित्रितो चने सृगान् काञ्चनतृर्णवर्मधृत् । फलामिषं वानररूपभृत्ररस्तुलावसाने यवनैदशहतः ॥ २१ ॥

वन में हरिणों को भय देते हुए रहना, नाना रहों को धारण किया हुआ सुवर्ण का तृशीर तथा कवच को धारण करने वाला, फल-मांस को धारण करने वाला, वानर का रूप धारण करने वाला और पुरुप—यह तुला राशि के तृतीय देष्काण का स्वरूप है। यह चतुष्पदसंज्ञक है, तथा इसका स्वासी बुध है॥ २१॥

ष्टश्चिक राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप— चस्त्रैर्विहीनामरणेश्च नारी महासञ्जदात्समुपैति कुलम् ।

स्थानच्युता सर्पनिवद्धपादा मनोरमा वृश्चिकराशिपूर्वः॥ २२॥

वस्त भूषणों से रहित, स्त्री, महासमुद्र से तट पर आई हुई, अपने स्थान से अष्ट, सर्प से लिपटे पाँव वाली और रूपवती—यह वृश्विक के प्रथम देण्काण का स्वरूप है। इसको सर्प देण्काण भी कहते हैं, तथा इसका स्वामी मङ्गळ है॥ २२॥

वृश्चिक के द्वितीय देष्काण का स्वरूप—
स्थानसुष्कान्यभिवाञ्चित नारी भतंकते भुजगावृतदेहा।
कारकुपकुम्भसमानदारीरा वृश्चिकमध्यमस्पमुद्यन्ति॥२३॥
पति के लिये स्थान तथा सुख को चाहने वाली, स्वी, सर्प से वेष्टित द्वारीरवाली और कसुआ तथा घड़े के समान द्वारीरवाली यह वृश्चिक के द्वितीय देष्काण का

वृश्चिक के तृतीय देष्काण का स्वरूप—
पृथुलचिषिटकूर्मतुल्यज्वन्त्रः श्वसृगवराहश्टगालभीतिकारी।
श्रवति च सलयाकरप्रदेशं मृगपतिरन्त्यगतस्य वृश्चिकस्य॥ २४॥

वड़ा, चिपटा कछुआ के समान सुख, कुत्ता, हरिण, स्कर, सियार इन को डरवाने वाळा, चन्द्रनों के उत्पत्ति स्थान की रचा करने वाळा और सिंह संज्ञ-यह युश्चिक के गृतीय देष्काणका स्वरूप है। यह चतुष्पद देष्काण है, इस का स्वामी चन्द्र है॥२४॥

धनु राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप-

अनुष्यवक्त्रोऽश्वसमानकायो धनुविगृह्यायतमाश्रमस्थः । कतुपयोज्यानि तपस्विनश्च रत्तत्यथाद्यो धनुपश्चिमागः॥ २४॥

सनुष्य के समान मुख तथा घोड़े के समान शरीरवाला, बहुत यहा धनुष लेकर आश्रम में यैठा और यज्ञ के उपकरण तथा तपस्वियों का रचक, यह धनु के प्रथम देष्काण का स्वरूप है। यह मनुष्य और चतुष्पद संज्ञक देष्काण है। इसका स्वामी बृहस्पति है। २५॥

धनु के द्वितीय देष्काण का स्वरूप—

अनोरमा खम्पक है मद्या भद्रासने तिष्ठति मध्यरूपा।
समुद्रस्तानि विघट्टयंन्ती मध्यत्रिमागो धनुषः प्रदिष्टः ॥ २६ ॥
चित्त यसन्न करने वाली, चम्पा पुष्प तथा सुवर्ण के समान वर्ण वाली, अच्छे
आसन पर बैठी हुई, मध्यम रूपवाली (न उतनी सुन्दरी न कुरूपा) और समुद्र के
रह्मों की उलट-पुलट करती हुई—यह धनु के द्वितीय देष्काण का स्वरूप है। यह —
खी देष्काण और इस का स्वामी मङ्गल है॥ २६॥

धनु के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप— कृषीं नरी हाटकचम्पकाधी वरासने द्ण्डघरी निषण्णः। कौशेयकान्युद्धहतेऽजिनं च तृतीयक्षपं नवमस्य राशेः॥ २७॥ बढ़ी दादी वाला, मनुष्य, सुर्वण तथा चम्पा के समान वर्णवाला, दण्ड लेकर अच्छे आसन पर बैठा हुआ और रेशमी कपड़ा तथा मृगचर्म को धारण करने वाला, यह धनु राशि के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप है। यह मनुष्यसंज्ञक द्रेष्काण है तथा रवि इस का स्वामी है॥ २७॥

मकर राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप-

रोमचितो मकरोपमदंष्ट्रः सुकरकायसमानशरीरः। योत्रकजालकवन्धनधारी रोद्रमुखो मकरप्रथमस्तु॥ २८॥

रोम युत शरीर, मकर के समान दाँत तथा सूकर के शरीर के समान शरीरवाला, योत्रक (पशुओं के जोड़ने की रस्सी), जालक (पित्तयों के फँसाने का जाल), बन्धन (मनुष्यों के वाँधने की रस्सी आदि) इन को धारण करने वाला और भयानक मुखवाला—यह मकर के प्रथम देष्काण का स्वरूप है। इस को पुरुपदेष्काण, सायुध और चतुष्पद देष्काण भी कहते हैं। इस का स्वामी शनैश्वर है॥ २८॥

मकर के द्वितीय देष्काण का स्वरूप— कलास्वभिद्याव्यवताची श्यामा विचित्राणि चंमार्गमाणा । विभूषणालङ्कृतलोहकर्णा योषा प्रदिएा मकरस्य मध्ये॥ २६॥

कळाओं को जानने वाली, कमल-पत्र के समान दीर्घ नेत्र वालो, काले वर्ण की, नाना प्रकार की चीजों को खोजने वाली, विभूषणों तथा लोहे के कर्ण भूषण से युत और सी—यह मकर के तृतीय देष्काण का स्वरूप है। यह स्त्रीसंज्ञक देष्काण है और इसका स्वामी शुक्र है। २९॥

मकर के तृतीय देष्काण का स्वरूप—
किन्नरोपमतनुः सकम्बलस्तूणचापकवचैः समन्वितः।
कुम्भमुद्रहति रत्नचित्रितं स्कन्धगं मकरराशिपश्चिमः॥ ३०॥

किन्नरों के समान शरीर वाला,कम्बल, तूणीर, धनुष, कवच इन को धारण करने वाला और कंधे पर रलयुत घड़े को धारण करने वाला, यह मकर राशि के तृतीय देष्काणका स्वरूप है। यह पुरुष संज्ञक तथा सायुध देष्काण है। इसका स्वामी बुध है॥

कुम्भ राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप— स्नेहमद्यजलभोजनागमव्याकुलीकृतमनाः सकम्बलः।

कोशकारवसनो ऽजिनान्वितो गृधतुल्यवदनो घटादिगः ॥ ३१ ॥ तेल, मदिरा, जल तथा भोजन-सामग्री से व्याकुल मन वाला, कम्बल से युतः रेशमी वस्त्र तथा कृष्ण चर्म से युत् और गीध के समान मुख वाला—यह कुम्भ राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप है ॥ ३१ ॥

कुम्भ राशि के द्वितीय देष्काण का स्वरूप—
दग्धे शकटे सशालमले लोहान्याहरते अङ्गना चने ।
मिलनेन पटेन संत्रता भाण्डमूर्धिन गतिश्च मध्यमः ॥ ३२॥
वन में सेमर के वृत्त से युत जली हुई गाड़ी पर बैठ कर लोहे को धारण करती

हुई, खी, मलिन वस्त्र से ढको हुई और शिर पर वरतन को धरण किये हुई के समान क्रम्भ राशि के द्वितीय देष्काण का स्वरूप है ॥ ३२ ॥

कुम्भ राशि के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप-श्यामः सरोमश्रवणः किरोटी त्वक्पत्रनिर्यासफलैविंमर्ति ।

भाण्डानि लोहव्यितिमिश्रितानि सञ्चारयन्त्यन्तगतो घटस्य ॥३३॥ श्याम वर्ण तथा रोम से युत कान वाली, मुकुट धारण करने वाली, छाल, पचा, गोंद, फल इनसे युत लोहे के पात्र को धारण कर घुमाती हुई स्त्री के समान कुम्म के तृतीय देपकाण का स्वरूप हैं। यह मनुष्य संज्ञक देपकाण है और इसका स्वामी शक है ॥ ३३ ॥

मीन राशि के प्रथम डेप्काण का स्वरूप-

ञ्जाभाण्डमुक्तामणिशंखमिश्रैव्योचित्तहस्तः सविभूषणश्च। भार्याविभूषार्थमपां निघानं नावा प्रवत्यादिगतो झषस्य ॥ ३४ ॥ सुगु (यज्ञके वरतन) , मोती, मणि, शंख इन सवों को धारण करने में आकुछ हाथ वाला, भूपण से युत, खी के भूपणों के लिए नौका से समुद्र पार होने वाला-यह मीन राशि के प्रथम देष्काण का स्वरूप है। यह मन्ष्य देष्काण है तथा इसका स्वामी बृहस्पति है ॥ ३४ ॥ भीन के द्वितीय ट्रेष्काण का स्वरूप—

श्रत्युच्छ्रितध्यजपताकमुपैति पोतं कूलं प्रयाति जलघेः परिवारयुक्ता। वर्णेन चम्पक्रमुखी प्रमदा त्रिभागो मीनस्य चैष कथितो मुनिभिद्धितीयः॥

अपने परिवार से युत बड़े ऊँचे ध्वजा-पताका वाली नाव पर बैठ कर समुद्र के तट को प्राप्त करती हुई, चंपा पुष्प के सदश मुख की कान्ति वाली और स्त्री -ऐसा मीन के द्वितीय देष्काण का स्वरूप है। यह स्त्री देष्काण है तथा चन्द्रमा इसका स्वामी है॥३५॥

मीन के तृतीय देष्काण का स्वरूप-

श्वभ्रान्तिके सर्पनिवेष्टिताङ्गो षस्त्रेचिंहीनः पुरुषस्त्वटन्याम् । चौरानलव्याकुलितान्तरात्मा विकोशते अन्योपगतो झबस्य ॥ ३६ ॥ इति श्रीवराहमिहिरकृते वृहजातके द्रेष्काणाध्यायः सप्तविशः॥ २७॥ वन में गड़दे के समीप सर्प से लिपटे शरीर वाला, नग्न पुरुष, चोर तथा अग्नि से व्याकुल आतमा होकर रोते हुए के समान, मीन के तृतीय देवकाण का स्वरूप है।

यह सर्पसंज्ञक द्रेष्काण है तथा इसका स्वामी मङ्गळ है ॥ ३६ ॥

यात्रा में द्रेंकाण का प्रयोजन-देष्काणाकारचेष्टां गुणसदशफलं योजयेद् वृद्धिहेतो-र्देष्काणे सौम्यद्धे कुसुमफल्युते रत्नभाण्डान्विते च। सौम्येर्द्धे जयः स्यात्महरणसद्दशे पापद्दष्टे च भङ्गाः सम्मोहो वाथ वन्धः सभुजगनिगडे पापयुक्ते पिपासुः॥ और भी—अंशकाज्ज्ञायते द्रव्यं द्रेष्काणैस्तस्कराः स्मृताः। राश्चिभ्यः काळदिग्देशा वयोज्ञानञ्च लग्नपात्॥

यात्रा काल में जिस स्वरूप का देष्काण हो उसी तरह यात्रा करने वाले की चेष्टा होती है। जिस गुण से युत हो उसके समान फल, सौम्य रूप, कुसुमफल युत,

रतमाण्डान्वित देष्काण में युद्धि होती है।

खगर शुभग्रह से दृष्ट हो तो जय होता है। प्रहरणसहश और पाप्रमह से दृष्ट हो तो अक्र, सम्मोह और वन्धन होता है। अजग-निगड देक्काण पाप्युत होतो पानी पीने की इच्छा वाला होता है। लग्न के नवांशवश दृष्य (धातु, मूल, जीव) जानना चाहिए। देष्काण पर से चोरों का ज्ञान करना चाहिए। राशि से दिशा, और देश जानना चाहिए तथा लग्न के स्वामी के वश अवस्था का ज्ञान करना चाहिए। देष्काणेश का फल—

चरलग्नगता दकाणपाः क्रमशः स्युः शुभमध्यमाशुभाः ।
द्वितनौ विपरीतगाः स्थिरे त्वशुभाभीष्तितमध्यमा मताः ॥
द्वेष्काण पर से नष्ट वस्तु की स्थिति का ज्ञान—
आधे हतं निपतितं तदनु द्वितीये द्वव्यं च विस्मृतमथो यदि वा नृतीये ॥
इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला' भाषाटीकायां द्वेष्काणध्यायः सप्तविद्यः।

## अथोपसंहाराध्यायोऽष्टविंदाः

प्रत्य में आये हुए अध्यायों का संग्रह—
राशिप्रमेदो प्रह्योनिमेदो वियोनिजन्माऽथ निपेककालः।
जन्माऽण सधो मरणं प्रथाऽऽयुर्द्शाविपाकोऽएकवर्गसंकः॥ १॥
कर्माजीवो राजयोगाः खयोगाश्चान्द्रा योगा द्विप्रद्वाद्याश्च योगाः।
प्रवज्याऽणो राशिशोलानि दिएभोवस्तस्मादाश्रयोऽथ प्रकीणः॥ २॥
नेएा योगाजातकं कामिनीनां निर्याणं स्यान्नएजन्मा दकाणः।
ग्राच्यायानां विश्वतिः पश्चयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिकं चाभिधास्ये॥ ३॥
प्रश्नास्तिधिर्भे दिवसः चणश्च चन्द्रो विलग्नं त्वथ लग्नसेदः।
ग्राद्धिर्महाणामध्वापवादो विमिश्रकाख्यं तनुवेपनं च॥ ४॥
ग्राद्धिर्महाणामध्वापवादो विमिश्रकाख्यं तनुवेपनं च॥ ४॥
ग्रातः परं गुद्धकपृजनं स्यात् स्वप्नं ततः स्नानविधिः प्रदिष्टः।
यश्चो प्रह्मणामध्य निर्गमश्च क्रमाच दिष्टः शक्कनोपदेशः॥ ४॥
विवाहकालः करणं ग्रहाणां प्रोक्तं पृथक् तद्धिपुला च शाखा।
क्कन्धैस्त्रिभिज्यौतिषसंत्रहोऽयं मया कृतो दैवविदां हिताय॥ ६॥

पृथुविरिचतमन्यैः शास्त्रमेतत्समस्तं तद्नु स्तृ मयेदं तत्प्रदेशार्थमेव। कृतमिह हि समर्थे धीविपाणामलत्वे मम यद्सदुक्तं सज्जनैः सम्यतां तत्

राशिप्रभेदाध्याय १, ग्रहयोनिभेदाध्याय २, वियोनिजन्माध्याय ३, निषेका-ध्याय ४, जन्मविधिनामाध्याय ५, अरिष्टाध्याय ६, आयुर्दायाध्याय ७, दशान्तर्ड-शाध्याय ८, अष्टकवर्गाध्याय ९, ॥ १ ॥

कर्माजीवाध्याय १०, राजयोगाध्याय ११, नाससयोगाध्याय १२, चन्द्रयोगाध्याय १३, द्विप्रहयोगाध्याय १६, प्रवच्यायोगाध्याय १५, राशिशीलाध्याय १६, (ऋचशीलाध्याय १, राशिशीलाध्याय २, चन्द्रराशिशीलाध्याय ३), दष्टिफलाध्याय १७, भावफलाध्याय १८, आश्रययोगाध्याय १९, प्रकार्णकाध्याय २०॥ २॥

अनिष्टयोगाध्याय २१, स्त्रीजातकाध्याय २२, निर्व्याणाध्याय २३, नष्टजातका-ध्याय २४, द्रेष्काणाध्याय २५, ये पञ्जीस अध्याय जानक के प्रकार में कहे हैं।

इस के वाद यात्रा के विषय में आये हुए अध्यायों का संग्रह कहते हैं ॥ ३ ॥ प्रश्नभेदाध्याय १, तिथिबलाध्याय २, नजत्रवलाध्याय ३, वारवलाध्याय ४, मुहूर्तनिदेंशाध्याय ५, चन्द्रवलाध्याय ६, लग्निश्चयाध्याय ७, लग्नभेद ८, (होरा, देष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश), ग्रहशुद्धि ९, अपवादाध्याय १० मिश्रका-ध्याय ११, देहक्रम्पनाध्याय १२ ॥ ४ ॥

इसके बाद गुद्धकपूजनविधि १३, स्वप्नाध्याय १४, स्नानविधिनिरूपणाध्याय

१५, ग्रहयज्ञविधि १६, प्रस्थानविधि १७, शकुनोपदेश १८, ॥ ५ ॥

विवाहकाल (विवाहपटल) १९, अनेकशाला से युत प्रहकरण (पञ्चसिद्ध-न्तिका) २०, मेंने (वराहमिहिराचार्य) फलित, गणित, सिद्धान्त इन तीन स्कन्धों से ज्योतिपियों के हित के लिए ज्योतिष शास्त्र का संग्रह किया है ॥ ६॥

यवन आदि ज्यातिप शास्त्र के आचायों ने जिस विषय को बहुत विस्तार करके

कहा है उसी को मैंने वहुत स्वल्प में कहा है।

स्वल्प में कहने के कारण स्वल्प विषय है ऐसी शङ्का न करनी चाहिए, क्यों कि इस शास्त्र में जो कुछ मैने किया है सब पाठको की बुद्धि रूप शङ्क को मरू रहित करने में समर्थ है। अब आचार्य सजनों से प्रार्थना करते हैं कि इस संब्रह में जो कुछ गलती हम से हुई हो उस को सजन लोग चमा करें॥ ७॥

सञ्जनों से प्रार्थना—
प्रन्थस्य यत्प्रचरतो ऽस्य विनाशमेति
लेख्याद् वहुश्रुतमुखाधिगमक्रमेण ।
यद्वा मया कुकृतमल्पमिहाकृतं वा
कार्यं तद्त्र विदुषा परिहत्य रागम् ॥ = ॥

फैलते हुए इस ग्रन्थ में लेखन-दोप से जो कुछ त्रुटी आगई हो उस को पाटक छोग अच्छे पण्डितों के मुख से जानकर शुद्ध कर लें।

अथवा सुझ से ही कहीं अनुचित कहा गया हो या जो नहीं कहा गया हो उस को भी मात्सर्थ्य त्यागकर पण्डित लोग शुद्ध कर लें॥ ८ ॥

प्रनथकर्ता का परिचय—
श्रादित्यदास्तनयस्तद्वास्रवोधः
कापित्थके सचितृलब्धवरप्रसादः ।
श्रावन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यग्धोरां चराइमिहिरो रुचिराञ्चकार ॥ ६ ॥

उज्जैन के पास किपत्थ नामक ग्राम में रहने वाले आदित्य दास के पुत्र, उन्हीं से (आदित्य दास ही से) विद्या को पड़े हुए, सूर्य के वर को पाये हुए, वराहमिहिर ने पूर्व में हुए अनेक मुनियों के मत को अच्छी तरह देखकर इस सुन्दर होरा प्रन्थ (बृहजातक) को बनाया॥ ९॥

भाचार्य सूर्यादि को प्रणाम करते हुए प्रन्थ समाप्त करते हैं— दिनकर मुनिगुरुचरए प्रणिपातर तप्रसादमतिनेदम् । शास्त्र मुपरांगृहीत नमोऽरतु पूर्वप्रणेत्रस्यः ॥ १०॥

इति श्रीवराहमिहिग्छते हृहजातके उपसंहाराध्यायोऽप्रविद्याः॥ २८॥

सूर्य आदि ग्रह, बशिष्ट आदि सुनि, और गुरु (आदिःयदास ) इन सर्वों के साष्टाङ्ग प्रणाम से कृपापूर्वक जो रुट्ध हुआ ज्ञान उस के अनुसार जिन पूर्व आचार्यों के मत को देख कर इस शास्त्र का संग्रह किया, उन को मेरा प्रणाम होवे॥ १०॥

इति वराहमिहिराचार्यवरिति 'बृह्बातके' ज्यौतिषाचार्य-पोष्टाचार्य-साहित्या-चार्याद-पदवीकेन प्राप्त'रीपन्' स्वर्णपदकेन 'द्रभङ्गा' मण्डलान्तर्गतः 'बहेड्ग' पत्रालयान्तर्गत 'जिरिसो' प्राप्त निवासिना श्री 'श्रच्यु-तानन्द' का शर्म्भणा मैथिलेन विरचितायां सोदाहरण 'विमला' नामकहिन्दीटीकायामुपसंहाराध्यायोऽष्टविंशाः।

समाप्तधायं प्रन्थः।

#### अथ समाहितम्

श्री सीताजनमपूतोऽतिविद्तिविपयो नित्यमभ्यासङग्नैः शान्तैस्वैकालिकज्ञैर्मुनिजननिकरैर्याज्ञवल्यप्रमुख्यैः संवेत्यात्यन्तसारं सकलस्विपयेभ्योऽनिशं सेव्यमानः सोऽयं भदेवदेवो विलसति मिथिलानामधेयो विशेषः॥ १॥ तस्मिन्छी 'देवना' ख्यः समजनि महिदेवाप्रणीः काश्यपीयो झोपाख्यः ख्याब्रकीर्तिर्नरपतिसुकुटस्पृष्टपादारविनदः। तस्माजाताः प्रसिद्धा 'भवि' 'रुदि' 'जयदत्ता' ऽभिधानैः क्रमेण पुत्राः पुत्रेषु मान्याः खचरसमुद्येप्वोपधीशास्त्रयोऽमी ॥ २ ॥ त्रिप्वेतेषु महोद्यमोऽयमभवत्कीर्तिप्रतापान्वितः स्वच्छः श्री 'जयदत्त' संज्ञकत्रधो विज्ञातविद्यः सताम्। तजातः कृतलच्णो भरतभूदीपोऽभिरूपो महान् सोऽयं मत्प्रपितामहोऽतिसरलः श्री 'भ्रातृनाथा' ऽभिधः॥ ३॥ श्री 'गोस्वामि' समाह्नयोऽतिहृदयालुः क्रमंटस्तत्सतः गम्भीरे सरितां पतिः शमगुणाद्शः सतामव्रणीः। सोऽयं देवनिकेतनातिथिमतः सीतासमां मातरं द्यात्यन्तमकाण्डके निजगृहे चिन्ताकुलोऽभूत्त्रणम् ॥ ४ ॥ स्नेहेनेत्थममुं निभाल्य हि समानीयात्मनः सन्निधौ 'ठाढी' संज्ञ सीम्यतातनिगमान्मातामहेन द्रतम् । 'गूना' ख्येन महात्मना स्वसुतवङ्शोपाह्ययेनैधितः स्वयामेऽसमये स्वमानुरहितोऽसौ 'चौगमा' ख्ये विदा ॥ ५ ॥ वेनैवास्य समाप्तवाल्यवयसः सम्प्राप्तविद्यस्य वै स्वीयग्रामसमीपवर्ति 'जरिसो' ग्रामे सतां धामनि । झोपाख्यस्य धनान्वितस्य सुतया श्री 'वेदमण्या' ह्रय-स्याभिज्ञस्य बहुप्रदस्य विधिना पाणि प्रहोऽकार्य्यस् ॥ ६ ॥ तत्रैवायमतीत्य मानूजनने कालं कियन्तं ततः सप्रेम्णा श्रश्ररेण नैजनिकटे चानीय सम्बधितः। तस्मात्तत्समयात्स्वकीयवसति तत्रैव निर्माय च च्छात्राध्यापनतो नयन्स्वसमयं दैवज्ञचुड्रामणिः॥ ७॥ तजातेषु सुतेषु पञ्चसु महामान्यो वदान्योऽनुजो दान्तोऽत्यन्तमनन्तपाद्भजकः शान्तो नितान्तः सताम् । जातः श्री 'बल्देव' संज्ञकब्रुधः सौजन्यवारां निधिः ख्यातो मजनकोऽतिवित्तगणकः स्वीयान्वयानन्दकः ॥ ८॥।

तजातेषु नगेषु सुन्यु कुलालङ्कारभूतेष्वहं ज्येष्ठाछी 'रघुवंश' काद्वरजो विद्वजनानां सताम्। वाञ्छन् प्रेमसुधारसार्द्रहृदयानां सन्ततं सत्कृपां श्रीकालीपदपद्मसेवनकृती श्री 'अच्युतानन्द' झा ॥ ९ ॥ सुविदित 'दरभंगा'ख्ये प्रान्ते पत्रालये 'वहेड्।'ख्ये । 'जरिसो' नाम्ना ख्यातं नगरं भूदेवाविष्ठसम्बिष्ठतम् ॥ १० ॥ अकरोत्तत्र निवासी श्रीमद् 'वलदेव' शर्मेणस्तनयः। श्रीला 'च्युतादिनन्द'ष्टीकामिह जातके बृहति ॥ ११ ॥ ज्यौतिपशास्त्रे काशीस्थायामुत्तीर्य राजकीयायाम् । प्रतिखण्ड प्रथमायां श्रेण्यामाचार्यपश्चिमं खण्डम् ॥ १२ ॥ सर्वप्रथमायां तल्लह्धो 'रीपन्' सहमपदक्छ। अथ लटधश्च विहारे ज्यौतिषसाहित्यशास्त्रयोर्मध्ये ॥ १३ ॥ आचार्यस्य च पद्वीं पोष्टाचार्याभिधानिकां काश्यास्। साम्प्रतमन्ते वसतोऽमुष्यामेवानुशास्मि भूथिष्टम् ॥ १४ ॥ 'श्री राम साधु संस्कृत' संज्ञकविद्यालये विद्वन् । इत्येवास्यस्माकं संस्तवज्ञानोत्क संस्तवः कश्चित् ॥ १५ ॥

चलनकलन' नाम्नि प्रन्थरत्ने ह्यकार्यं विवरणमितमूत्रमं सर्वप्रश्नोत्तराणाम्।
तदनुरुचिरटीकायुग्मकं 'च'हुदाये' तदनु च रुचिरं तद् 'वास्तुरलावलीके'॥१६॥
तदनु च सकलानां मानवानां नितान्तप्रुपकृतिकरणार्थं 'पह्नतीनां प्रकाशम्'।
तदनु विद्यधवर्थाः 'जैमिनेः सूत्रके' च रुचिरयुगलटीकां पञ्चमे पुस्तकेऽस्मिन् ॥१७॥

भय 'भावफलाध्यायो' लोमशोक्तोऽतिमञ्जुलः ।

मया विमलया हिन्दीटीकया विमलीकृतः ॥ १८ ॥

'चापत्रिकोणगणिते' ह्यथ ससमेऽस्मिन् नीलाम्बरेण रचिते गणकाग्रगेन ।

युक्तिः कृतातिललिता विद्वनाऽबदाता छात्रोपकारजनिका मयका पुलाका ॥ १९ ॥

कृता 'वृहजातक' संज्ञकेऽष्टमे प्रन्थे पिनदे 'विमला'ऽभिधाना ।

टीका मया वासनया समेता सोदाहृतिः सर्वजनिषयेयम् ॥ २० ॥

#### प्राप्तिस्थानम्— चौखम्बा अमरभारती प्रकादान

पोस्ट बाक्स नं० १३८ के. ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन बाराणसी २२१००१ ( उ॰ प्र० )

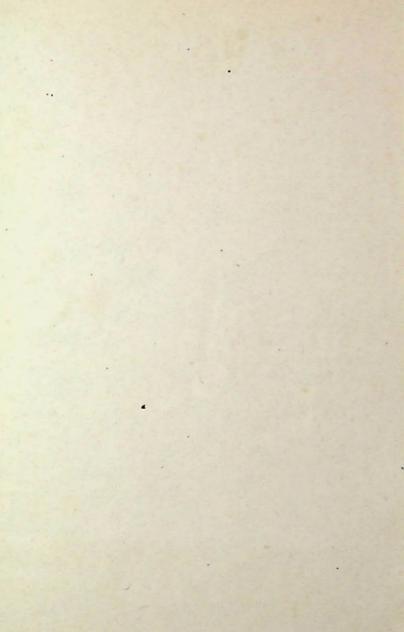





# ज्यौतिषग्रन्थाः—

## जन्मपत्र-विधानम्

सोदाहरण 'तस्वप्रभा' हिन्दी व्याख्या सहित देवज्ञप्रवर पं० लघणलाल का

जन्म कुण्डली विधान के लिये यनेकानेक लघु, पुस्तक छपे हैं परन्तु किसी में परिशुद्ध इष्टकाल बनाने की विधि नहीं है, तो किसी में अप्रोत्तरी महादशा आदि का विचार ही नहीं है। अतः जन्मपत्र विधान सम्बन्धी यावतोपलच्ध प्रन्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत प्रन्थ की रचना की गयी है। जन्म समय की गड़बड़ी से ही फलादेश में न्यूनता होती है अतः जन्मकुण्डली बनाते समय जन्म-कालिक स्टैण्डर्ड समय को जन्म स्थानीय पंचांग के स्योदियादि द्वारा जन्म के समय दोनों चाहिये। इस संस्करण में इन सबों का भी विवरण दिया गया है। ३-४०

#### जातकाभरणम्

सपरिशिष्ट 'विमला' हिन्दी टीका महित

इसकी 'विमला' टीका में संवत्सर, श्रयन, ऋतु, मास, पक्ष, प्रह्युति, नामस
योग, दृष्टिफल श्रादि की व्याख्या श्रात्यन्त सरल शब्दों में की गई है तथा
परिशिष्ट में प्रहों के परस्पर नैसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत श्रिधिमत्रादि, राशियों
के स्वामी, होडा, देष्काण, सप्तमांश नवमांश, त्रिशांश, द्वादशांश, राहु के ग्रहमित्र श्रादि का विचार, दशा-श्र-दंशा के गणित, स्पष्ट श्रायु लाने का प्रकार,
भावेश फल श्रादि के ज्ञान-प्रकार स्पष्ट स्प से दिये गये हैं=जो इस संस्करण
की सबसे बड़ी विशेषता है।

# मुद्दूर्तचिन्तामणिः

सान्वय 'मणिप्रभा' हिन्दी टोका साँहत

प्रन्थाभिप्राय को भली भाँति समझने के लिये श्लोकों के प्रान्वय के बाद शुद्ध हिन्दी में उनके प्रर्थ, उपपत्ति, उदाहरण तथा श्रौर भी विषयों का उल्लेख किया गया है। यह कहना श्रात्युक्ति नहीं होगा कि इस संस्करण में 'पीयूषधारा' श्रौर 'प्रमिताक्षरा' के श्रपेक्षित श्रावश्यक श्रंशों का भी विमर्शाख्य श्रनुवाद सिन्नविष्ट कर दिया गया है। १२-००

> श्रपरब प्राप्तिस्थान—चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय कचौड़ीगली, वाराणसी